

AND THE PROPERTY OF THE PROPER हमने चिर्काल्से परमात्माकी उपासनासे जो फल किया है अर्थात् जगत्मध्यमें जिन समस्त पदार्थीका किया है, एवं जिस प्रकार उपासना द्वारा हमको हुआ है दह सद इस सप्तर्षि यन्थमें सविस्तर लिखा है । यन्थको दंगला, हिन्दी अङ्गरेजी, इन तीन भाषाओं में मुद्रण क्रानेके लिये बहुसङ्ख्यक रुपया खर्चकर हमने कायिक मुख्य उद्देश्य और मानितक परिश्रम उठाया है। हमारा मनुष्यको यही है कि मनुष्य देह पाकर प्रत्येक आज्ञा जो कि, वेद शास्त्र पुराणादिमें सविस्तर कर्तव्यपरायण होकर नित्य सुख प्राप्त करने के लिये निर्दिष्ट हुई है ब्हुत कम लोग कर्तव्यमं लाते हैं। यद्यपि कोई पुरुष देदादिशास्त्रोंमें विहित आज्ञाओं के अनुसार चलै भी तो उसको आयुष्यभरमें भी कठिनतासे आत्मज्ञानका होसके आजकलके लोगोंके वल, बुद्धि, पराक्रम आदिका विचार करके और ब्राह्मणादि वर्णीको सरलतासे आत्मवोध होनेके लिये भगवान् ओङ्कारकी उपासनासे प्राप्त हुए सरल मार्गसे लब्ध आत्मज्ञान हमने इस अन्थमें यथावस्थित लिखा है। हमें आशा है कि इसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य ग्रुद्ध हृदय शंकुलपको पूर्ण करसकेगा।

शिष्यने अपने गुरु किसी किसी समय एक जिज्ञासा की कि "कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते संवीमेदं विज्ञातं भवति'' ? अर्थात् हे भगवन् ! किसके जाननेसे यह सब प्रपञ्च जाना जा सकता है ? ऋषिने उत्तर दिया था

वेदितव्ये इति ह सम यद्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च" तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः व्याकरणं निरुक्तञ्छन्दो ज्यौतिषमिति, अथ परा यया तद्शरमधिगम्यते'' अर्थात् ब्रह्मविद् कहगये हैं कि विद्या दो प्रकारकी हैं जिन्हें अवरुप जानना चाहिये विद्या और अपरा विद्या । उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण; निरुक्त, छन्द और ज्या-तिष इसका नाम अपरा वा निकृष्ट विद्या है। और जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म जाना जाय उसको परा अथवा उत्कृष्ट विद्या कहते हैं । इन्ही दो प्रकारकी विद्याओंको भली भांति विचार करके हम ( आत्मा ) ने शरीरत्रययुक्त होकर बाल्यावस्थाके शेष और युवावस्थाके आरम्भमें इस संसारमें वहुत रोज परमात्माका अनुसन्धान अर्थात् परमात्माकी उपासना करके जगत्के बीच समस्त पदार्थ अर्थात् सूर्य, ऊपर बहुत प्रकारके आश्चर्ययुक्त पदार्थ अपनी प्रत्यक्ष करके अत्यन्त आनन्द मग्न होकर मनही मन विचार किया कि वह सब अद्भुत पदार्थ संसारके समस्त मनुष्योंको दर्शन करावेंगे । यह संकल्प स्थिर करके बङ्गधाषामें कईएक यन्थ (धर्मतत्त्ववारिधि, जीवेर मुक्तितत्त्व, वंगेर मानवचरित्र) प्रणयन करके वंगदेशमें प्रचार किया। एवं भारतवर्षमें अनेक देशदेशान्तर भ्रमण करने लगे और नानाजातीय मनुष्य और नानाप्रकारके सम्प्रदाय (हिन्दु, बौद्ध, यहूदी, ख्रिष्ट, मुसल्मान, जैन, शिख इत्यादि ) को मौखिक उपदेश करने लगे १ परन्तु बहुत परिश्रम करके भी कृतकार्य न हुए। क्योंकि इस भारतवर्षमें मनुष्यगण अधिकांश ब्रह्म

चारी गृहस्य, नानप्रस्य धर्मावलस्त्री मिले, किन्तु सन्न्यासी तो अतिदुर्लभ होगये। क्योंकि वानप्रस्थ धर्मतक ही जब कठिन होगया तो सन्न्यास आश्रमकी कौन बात। द्धतरां तन्त्र उपदेश ग्रहणकरनेमें अधिकांश मनुष्य असमर्थ हैं। इस्तास्ते इस कार्यमें पारदशी होकर भी हम सफलमनोर्थ नहीं होसके । पश्चात् विचार किया कि हमारे वेद, वेदान्त शास्त्रादि अति कठिन निवन्ध हैं। गृहस्थाश्रममें पण्डित महोद्यगण देद्के तत्त्व जाननेमें जब असमर्थ हैं तब साधारण जनोंकी क्या बात । इसी लिये अति सरल भाषामें पंडित महाज्योंकी सहायतासे सप्तर्षिनामक यह यन्य वेदका सार मर्भ अर्थात् ओंकारको किस प्रकार ऋषिगणने प्राप्त किया, एवं इस ओंकारशब्दसे ऋषिगणने किस व्रस्तकान लाभ किया है और परमात्माका इस उत्पत्ति का कारण तथा किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई और निर्दिकलप परमातमाकी इच्छा क्यों कर इसके निर्माणमें उचुक्त:हुई, तीन गुणोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, जीवसृष्टि आदि आत्मा और परमात्माका सम्बन्ध, द्वैता-हैत विचार और मीमांसा, ''तत्त्वमिस'' आदि ब्रह्मवाक्यों। का व्युत्पत्ति, जगत्तत्व ब्रह्मनिरूपण, मानवशरीरत्रयका कार्य पञ्चकोश आदिका वर्णन, आत्मा और अनात्माका विचार और मीमांसा, गृहस्थाश्रममें मनुष्योंके विवाहादि, वर्णाश्रम जातिभेद, जीवात्माकी मुक्ति अमुक्तिका विचार, देहके नाश होनेपर आत्माकी अवस्था अर्थात् मुक्त अमुक्तका विचार एवं श्राद्धादिकिकयाका तात्पर्य, दानादिफल, परोपकारके ्शान्ति और अशान्तिका लाभ, गृहस्थाश्रममें किसको कहते हैं उसकी क्या आवश्यकता है ?

वर्णन इत्यादि अर्थात् जीवात्माको निर्विकार विकार जन्मसे मृत्युपर्यन्त जो कुछ कार्यकी आवश्यकता है वह ससस्त अतिसरलभाषामें इस ग्रन्थमें लिखा गया है । स्वर्ग और नरक किसका नाम, मुक्तिका कार्य क्या है ? स्वर्ग खोगादि-का सुख, धातु और रत्नादिकी उत्पत्ति, परमात्माके निर्शुण और सगुण होनेका समय, परमात्मा सदा सगुण और सर्वदा निर्गुण है, चारों युगोंकी अवस्था, ओङ्कारका विराट् स्वरूप अर्थात् जगत्की स्वरूपवर्णना इत्यादि बहुत प्रकारसे अति संक्षेपमें इस यन्थमें लिखा गया है। स्वायम्भुव मनु पश्चकर्ता हैं और सप्तऋषि द्वारा प्रश्नोंकी मीमांसा हुई हैं । एवं जयन्ती दासी प्रश्नकर्त्री और महारानी शतरूपा देवी उन प्रश्नोंकी मीमांसाकत्रीं हैं। इन प्रश्नोत्तरोंके सम्बन्धमें शास्त्रोंके कठिन कठिन मर्मी अर्थात् आध्यात्मिक भावार्थ द्वारा मीमांसा हुई है विज्ञान शास्त्र भी कहीं कहीं चर्चामें आया है। मूल बात यह कि मनुष्यगणोंके दो कार्य हैं। पहला गृहस्थाश्रम दूसरी मुक्ति । इन उभयसम्बन्धी कार्योंके विषयमें इस सप्तिष यन्थमें पूर्ण विचार है जो मनुष्य इस यन्थके ममाँको जानकर कार्य करेंगे वे सुख स्वच्छन्द्तासे संसारयात्रा निर्वाह अन्तमें भयावह इस भवयन्त्रणासे छुटकारा पा सकेंगे।

यन्थकार.

## ग्रन्थकारका आशीर्वाद ।

हिन्दुकुलतिलक, धर्मपाण, कुशवंशोद्भव, निर्मल पवित्र गङ्गाजल, राजाधिराज जयपुराधिपति महाराज श्रीमाधव-सिंह बहादुर महोदयको आशीर्वाद करते हैं कि महाराज चिरजीवी होकर इसी प्रकार पुत्र पौत्रादि क्रमसे निर्विध्न अपना राज्य शासन संरक्षण करके परमानन्दसे उत्तरोत्तर हिन्दुधर्म संरक्षण करते रहें। THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

राजमितिनिधिस्वरूप धर्म माण ख्वाजी श्रील श्रीयुक्त बाला-वक्तर रायवहादुर महाशयके साहाय्यसे मेरा यह सप्तिष्मन्थ वक्तरा,हिन्दी,अङ्गरेजी भाषाओं में मुद्रित होकर भारतवर्ष और बोरुपखण्डमें ह्याविद्या और सनातन धर्मादि प्रचारार्थ प्रस्तुत हुआ;इसल्चि आपको सहर्ष अनेक आशीर्वाद हैं। ईश्वर आपको चिरंजीवी करके इसी प्रकार वंशानुक्रमसे धार्मिक कार्योंमें उद्यति कराते रहें। ॐ तत्सत्।

## भूमिका।

विदित हो कि स्वामी परमहंस इयामाप्रसन्नदेवजी एक वक्के होए महात्मा है । इन्होंने योगिवचासे आत्मानुभव हारा इस असार संसारके सकल पदार्थोंका तत्त्व जानकर जगत्के माधाजालमें फॅसेहुए गृहस्थ व संन्यासी सर्वसाधारणके लिये परम कृपाके साथ भरतत्वण्डमें पर्यटन करके अनेक वड़े वड़े योगी महात्माओंके साथ अपने अनुभवकी एकवाक्यता करके वड़े परिश्रमके साथ ''सप्तर्षि'' नामक एक ग्रन्थ सरल हिन्दीभाषामें निर्माण किया है। उसमें आपने अपने प्रत्यक्ष अनुभवको सप्त ऋषियोंका अनुभव कहकर वर्णन किया है।

इसमें निम्नलिखित विषयोंकी मीमांसा है:-

आत्मा और परमात्माका विचार । आत्मा किस समय निर्शुण और किस समय सग्रण रहता है । परमात्माका इस जगत्को व इस जगत्में वृक्ष छता आदि स्थावर तथा महुष्य आदि जंमग पदार्थोंको उत्पन्न करनेका उद्देश्य क्या है ? एवं उसने किस प्रकार सृष्टि की । सप्त-ऋषि गणको अपनी खुद्धि शक्ति द्वारा कैसे आत्मज्ञान छाम हुआ तथा प्राणायाम व योगादिसे छन्होंने किस प्रकार युक्तिपूर्वक कार्य किया । गाईस्थ्यधर्ममें रहकर भी मनुष्य किस प्रकार सिक्त सिक्त सिक्त प्रकार सिक्त स

ուրդուսյանը ուրդուսյանը ուրդուսյանը ուրդուսյան ուրդուսյան ուրդուսյան ուրդուսյանը ուրդուսյանը ուրդուսյանը ուրդուսյան ուրդուսյա

जन्मसे मृत्यु पर्यन्त मनुष्यका क्या कर्तव्य है। स्वायंभुव मनुके कठिन कठिन प्रश्नोंको ऋषियोंने किस प्रकार उत्तर देकर समझाया। ज्ञान विज्ञानमें क्या भेद है। उपासना द्वारा मुक्तिलाभ कैसे होसक्ता है। गायत्री त्रिकालसंध्या मन्त्र आदि कैसे बने। वेदका आविर्भाव किस प्रकार हुआ। देवादि सम्बन्धी भक्तियोग कब और किस प्रकार प्रवृत्त हुआ। विवाहादि किस रीतिसे होना उचित है और श्राद्धादि क्रियाका क्या तात्पर्य है ?

इन सब विषयोंकी इस अन्थमें पूर्णरीत्या विचारपूर्वक मीमांसा की है। इस अन्थके पढ़नेसे क्या क्या लाभ होगा यह वर्णन नहीं किया जासक्ता है, केवल इसको पढ़नेसे और इसके अनुसार आचरण करनेसे माळ्म होगा।

इस यन्थके पहिले स्वामीजीने और भी दो यन्थ वङ्गभाषामें लिखे हैं जिनके नाम धर्मतत्त्व वारिधि और जीवेर मुक्तितत्त्व है।

श्रीमन्महाराजाधिराज जयपुराधिपतिः करनल मेजर जन-रल सर श्री १०८ सर्वाई माधर्वासहजी बहादुर जी. सी. एस. आई. जी. सी. आई. ई. जी. सी. ही. ओ.एल्.एल्. डी. जिन्होंने वर्तमान कालमें श्रीगङ्गाजीक सतत प्रवाहकी रक्षा करके, अपने भगीरथवंशमें जन्मको कृतार्थ किया है और देशदेशान्तरमें धर्मपताकाक आरोपण करनेसे जिनकी कीर्ति समस्त भूमण्डलमें फैली हुई है इससे जिनको साक्षात् भगीरथ व विष्णुके अवतार भी कहें तो अत्युक्ति न होगी, उनके योग्य तथा धर्मज्ञ प्रतिनिधि रायबहादुर श्रीमान् खवास बालाबक्सजीकी परम उदारताका कहां तक वर्णन किया जासक्ता है जिनके साहाय्यसे यह श्रन्थ हिन्दी, बङ्गला और इङ्गलिश इन तीनों भाषाओंमें पण्डित बद्रीनाथशास्त्री एम. ए. से शुद्ध करवाकर प्रकाशित कियाग्या है। यदि श्रीमान् राय बहादुर खवासजी साहबकी सहायता न होती तो और

किसीसे इस अन्यका प्रचार होना असंभव था और तब स्वामीजीने देशादिपर्यटन करके अतिपरिश्रमके साथ जा जो अपूर्व वस्तुएँ संग्रह की थीं वे सब व्यर्थ ही रहतीं और स्वा-मीजीका मनोरथ भी जैसा कि किसीने कहा है ''उत्पचन्ते दिलीयन्ते द्रिजाणां मनोरथाः '' इसीका उदाहरण होता।

इस उदारताके लिये श्रीमान्को स्वामीजी अपने अन्तः-करणसे असंख्य व परम आशिष देते हैं और में भी अपने अन्तः करणसे आशीर्वादंके साथ अनेक धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करताहूं कि परमेश्वर श्रीमान् महाराजा साहेवको आप सहित दुःख संपत्ति पुत्र कलत्रादि पेश्वर्यके साथ चिरायु करें और आपके हाथसे सदा इसी तरह धर्म सम्बन्धी परो-पकार होते रहें।

इस अवसर पर परमयोग्य मुन्शी जगन्नाथप्रसादजी नाजिस और वकील मथुराप्रसादजी सकसेनाने जो स्वामीजीके साथ सहानुभूतिका परिचय दिया है वह भी भूलने योग्य नहीं है। और इस अन्थको पण्डित हरिहरजी मथुरानिवासीने सर्व साधारणके लाभार्थ गुद्ध करके मनोनीत किया है अतः इनका भी धन्यवाद करताहं। प्रकाशक,

श्रीवामनदेव वन्द्योपाध्याय,-जयपुरं.

Dated the Forteenth of July 1915

Jaipur City
(Rajputana).

( उर्दूका तर्जुमा ) ता० १४ जौलाई सन् १९१५ को लिखकर खवासजी साहबके ख़िदमतमेंगया फक्त. खाकसार गोरधननाथशर्मा जयपुर-सिटी.

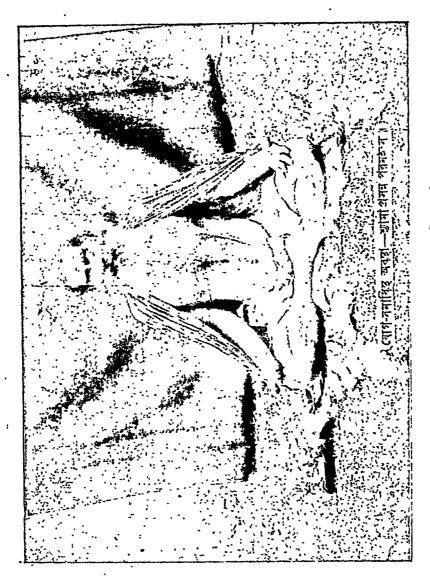

परमहंस र्यामाप्रसन्न देवजी.



श्रीमहाराजाधिराज सवाई सर माधवसिंह बहादुर जी. सी. एस. आइ., जी. सी. आइ ई., जी. सी. व्ही. ओ., एल.एल. डी.—जयपुर नरेश.



THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

श्रीयुत रायबहादुर बालाबक्सजी खवास जयपुर.

#### ॥ ॐतत्सत्परमात्मने नमः॥



# अथ स्ताष्य्रच्यत्रारम्भः

### आत्मा और परमात्माका विचार।

त्मा और परमात्मा एक ही पदार्थ है जैसा समुद्रका खारा पानी, मृत्तिका, वालु, पत्थर आदि अग्नि पवन और होकर पर्व्वतके संशोधित द्वारा आरोहण करके झरनेके पानीके वहावसे

いいかい しょうじょう かいしゅうひょうしゅう かいしゅうしゅう १ सूर्य त्रिगुणयुक्त है, सत्त्व, रज और तम यह तीन गुण कहे जात हैं, सूर्यमण्डल रक्त रेखासे घिरा हुआ है उसीको रजोगुण कहते हैं। सूर्यका प्रकाश सत्वगुण है, और सूर्याभि तमीगुण है, क्योंकि वहीं अग्नि जगतके समस्त पदार्थोंको प्रळय ( भस्म ) कर देता है । उसी त्रिगुणयुक्त सूर्यके मध्यमें एकांश आत्मा अर्थात् ओंकार प्रवेश करके सत्त्वगुणमें स्थित है। सुतरां उसी अग्नि और आत्माकी शक्तियोंके योगसे सदा भयावह समुद्रमन्थन होता है । उसी समुद्रमन्थनंकी शक्तिसे समुद्रका छत्रंणाक्त जल मिट्टी, बालू, पत्थर आदिको भेदकर परिष्कृत होता है। फिर वहीं जल लवणाक्त दोपसे-Contraction of the same of the

सृतिका लय होकर नदीक पानी की सहायतासे है. फिर उसी नदीके पानी की सहायतासे पृथ्वीमें जगतके समस्त जीवोंकी रक्षाके वास्ते शस्यादि मोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी शस्यके खानेसे जीवके देहमें रक्त उत्पन्न होता है और उसी रक्तसे मांस, मांससे सेद, सेदसे मजा, मजासे शुंक उत्पन्न होताहै

शुद्ध होजानेपर पर्वतंक ऊपर आरोहण कर झरनारूपमें परिणत होता है। फिर वहीं पृथिवीमें पतित होकर नदीरूप धारण करता है। तदनन्तर सूर्यात्माके नेजसे नदी, पृथिवी और समुद्रका खारा पानी संशोधन होकर वाप्पन्त्य होजाता है, पीछे आकाशगार्गमें वायुद्दारा आकर्षण होता है, तदनन्तर वह एकत्रित और घनीभूत होकर मेव-क्पमें परिणत होजाता है। पश्चात् वहीं वायुकी सहायतासे प्रत्येक मेवमें वर्षण होके अझ उत्पन्न करता है, वह अझ कुछ ऊपर चढ़के उस मेघपर जोरसे पतित होता है, जिसको वज्जपात कहते हैं, आश्चय यह कि मेचका पित्र जळ सहस्र २ धारामें पृथिवीमें पड़ता है।

१ जुक्रके द्वारा शरीर रक्षा होनेका तात्पर्य यहाँ है कि जैसे नि तेलसे दीपासिकी रक्षा होती है वैसे ही जुक्रसे देहासिकी रक्षा होती है । वहीं देहासि जीवात्माका वासस्थान है । और उसी देहासिके नहीं, है । वहीं देहासि जीवात्मा भी देहमें नहीं रहता है जैसे असि और ज्योति । असि वृज्ञजानेसे ज्योति भी नहीं रहती है ऐसा ही आत्मा और देहासिका कि सम्बन्ध है इससे सिद्ध हुआ कि सूर्य्य ज्योति ही आत्मा है । इस

इस लिये देखते हैं कि इस जगतमें उसी जलसे समस्त कार्य सम्पन्न होता है और पर्व्वतके ऊपरके जलसे कोई कार्य्य नहीं होता। परन्तु पर्व्यतके ऊपर जल न होनेसे नीचे (पृथ्वीमें ) नदी शस्य जीवका देह इत्यादि कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होसकता जैसे वृक्षका मूल मृत्तिकाके अंदर है परन्तु उससे वृक्षका किसी प्रकारका उपकार कोई नहीं देखता उस सूलके न होनेसे वृक्ष, पत्ते, फूल, फल इत्यादि कुछ भी नहीं होते, पर्व्वतके ऊपरके जलका नदीके जलके संग तथा वृक्षके मूलके साथ वृक्षका जैसा सम्बन्ध है, परमात्माके साथ भी ठीक वैसा ही सम्बन्ध है। इस लिये आत्मासे ही यह जगत् और इसमें जितने पदार्थ और जीव हैं सब उत्पन्न होते हैं। इसी आत्माको क्रियात्रान् कहते हैं। परसात्सासे सृष्टि नहीं हुई इसी कारण परमात्माको निर्गुण कहते हैं, परमात्मा गुणातीत है इस लिये

िये हमको अपने शुक्रकी रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। कारण कि शुक्र ही हमारे शरीरका रक्षक हैं 'पुत्रार्थ क्रियते मार्थ्या' अर्थात् पुत्रके वास्ते ऋतुरक्षा करना चाहिये।

The contra office within who soften sitting of the prilitar of

पर्सात्साका सहजमें नहीं देख सकते परन्तु पर-सात्मा जो उसका गुणातीत है कई भाग्यवान पुरु-वांने उपलब्ध करके शास्त्रमें गुणकीर्तन किया है, परन्तु उसका रूपवर्णन कोई भी न करसका। रूप वर्णन न करनेका कारण यह है कि योगी समाधिके अंतमें क्या दर्शन किया यह मूल जाते हैं, जैसे है कि एर्रजन्मकी बातें इस जन्समें किश्चिन्मात्र भी याद नहीं रहतीं और परमात्माके दर्शन न होने का एक कारण और भी है, वह यह है कि इस المراديها، بن " بهو الهو يهم الهو هيلاء هيلاء الهواء المراد الهواء الهواء المراد المرا जगत् सें जो परमात्माका अंश है वही सूक्ष्मशरीर त्रिगुण ( रज, तस, सत्त्व ) युक्त है; इसी त्रिगुणसें परमात्माका अंश वास करनेके कारण अभि और साधारण ज्योतिसे मिलाहुआ ब्रह्मज्योति दर्शन होता है और सूर्यसे ऊपरमें केवल सत्वगुणयुक्त नाना प्रकारके वर्णसे कमल (पद्म ) पुष्पके आकार पाञ्चभौतिक साधारण ज्योति दर्शन होता है उसी ज्योतिमें परमात्माका एकांश वास करताहै। इन दोनों आत्माके अंशोंका पृथक् पृथक् द्र्यन नहीं होता। वह अतीत और जगत्से अतीत परसात्सा स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी प्रकारका शरीर

नहीं रखता केवल शुभ्र ज्योतिमात्र है।यह अनु-THE PROPERTY OF THE PROPERTY O भव करके दर्शन करना अत्यंत कठिन है। इस लिये आत्मा और परमात्माका रूप वर्णन करनेमें आत्मज्ञानी मनुष्य सभी असमर्थ हुए हैं। इस लिये परंसात्माका रूप "अरूप रूपम्" और निष्कि-यम्" कहकर शास्त्रकारोंने व्याख्यान किया है। अब देखनेमें आता है कि परमात्मा नहीं होनेसे इस जगत् इत्यादिकी उत्पत्ति केवल आंत्मांकी शक्तिसे नहीं होसकती, कारण यह है कि परमात्मा ही मुलाधार है। इस वास्ते ऋषियोंने परमात्माको "निर्गुणाय गुणात्मने" कहके शास्त्रमें छिखा है। अव हसको देखना चाहिये कि परमात्मा, किस समय निर्गुण और किस समय सगुण होता है। जब आत्मा परमात्मासे अलग अर्थात् योगरहित होता है तब परमात्मा निर्गुण निष्क्रिय कहलाता है। हम लोग चंद्र और सूर्य्य ग्रहण देखते हैं वही ग्रहणका स्थितिकाल आत्मा और परमा-त्माको अलग करता है, कारण यह है कि उस समय 聖祖

इंदे ≟ेंद

The said of the sa

सत्व गुणके सार्गको तैसोगुण रोध करता है जैसे नदी ससुद्रके संगम स्थानमें वन्ध वांधनेसे नदी और ससुद्रका पानी अलग होजाता है अर्थात् नदी

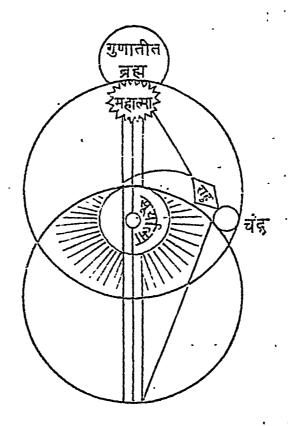

१ तमोगुण देखनेमें मयङ्कार सर्शकृति है, उसका शिर सांपके फणके समान वडा और वहुत ही काला है। कुछ चौड़े तीन मार्ग हैं उनके वीचमें दक्षिणकी तरफके मांगमें तमोगुणका वासस्थान है उसी तमोगुणके मार्गते संख्य उत्तरकी ओर सत्त्वगुणका मार्ग है। इसीमें आत्माका वासस्थान है। यह सत्त्वगुणके मार्गके संग गुणातीत परव्रहाके साथ मिळा हुआ है । इस कारण आत्मा और परमात्मा भी Las rulin 1.11 or the cultural the printing of the cultural the cultur

और समुद्र परस्पर पृथक् होते हैं वैसे ही आत्मा और परमात्माके संयोगका मार्ग जिसको सत्वगुण का मार्ग कहतेहैं तमोगुणके द्वारा चंद्र और सूर्य यहणके समय रुद्ध होता है, इस लिये आत्मा और परमात्मा दोनों परस्पर अलग होते हैं।

क्युसी तमोगुणको शास्त्रमें राहु कहकर वर्णन कियाहै। जब तक तमोगुण संखगुणका मार्ग महीं त्याग करेगा अर्थात् जब तक राहु (तमोगुण) चन्द्र अथवा सूर्य्यको छोडकर अपने स्थानमें नहीं जावेगा तब तक, आत्मा और परसात्मा दोनों ही अलग रहेंगे। और जव तक आस्मा और परमात्माका सम्वन्ध रहता है तब तक परमात्मा संगुणसमझा जाता है। और मनुष्य देह भी एक छोटांसा जगत् है। जव मनुष्यके शरीरमें तमोगुण अपने स्थानसे निकलकर सत्वगुणके मार्गको वंद

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

—सर्व्वदा मिळे हुए हैं । इसी सत्त्वगुणके मार्गसे संख्य उत्तरदिशाके मार्गमें रजोगुणका वासस्थान है । जब वहीं तमोगुण सर्पके विलमें से निकलकर सत्त्वगुणका मार्ग बंद करता है रजोगुण विशिष्ट चन्द्र ( सुधा ) अथवा सूर्य्यको तेजस्वी देखकर फैलता है तब निश्चय सत्त्वगुणका मार्ग बन्द होता है इस वास्ते अत्मा और परमात्माका अलगं होना माना जाता है।

TO SALE TO THE PROPERTY OF THE

करदेता है तब जीवात्साके संगसे परसात्मा अलंग होता है। नहीं तो तसोगुण जव तक सत्वगुणका मार्ग वंद करके रहता है तव तक जीवात्मा और परसात्मा परस्पर अलग अलग रहते हैं जीवात्स्राके सङ्गसे परमात्मा अलग होता है तब जीवको निद्रा आजाती है, इस लिये जीवके देहमें जीवात्मा और परमात्माकी अलग अव-स्थाको निद्रा कहते हैं । जीवात्सा और सात्मा आपसमें तमोगुणसे अलग होते हैं, लिये तसोगुणके अलग होनेका कारण कहते हैं। इस ही अलग होनेको निद्रा कहते हैं जो मनुष्य तसोगुण ही निद्राका कारण है। तमागुणको अपने वशमें रख सकते हैं उनको निज्ञा नहीं आती है, इसी कारण परमात्माके संगसे जीवात्मा अलग भी नहीं होता । जैसा पति और पत्नी हैं वैसाही आत्मा और परमात्मा हैं। पत्नी संसारके समस्त कार्य्य सम्पन्न है, गृहस्थाश्रम सजाती है और घरकी कारिणी भी रहती है; परन्तु पति नहीं केवल पत्नीकी शक्तिसे कुछ भी नहीं होसकता,

क्योंकि संसारमें अर्थ और सन्तानकी आवश्यकता है, इन सबका मालिक पति ही है। उसी प्रकार पुरुष-रूपी परमात्मा पति और प्रकृतिरूप आत्मा ही पत्नी है। परन्तु जिसको पुरुष कहते हैं वही प्रकृति है, अर्थात् आत्मा सर्व मनुष्योंमें एक ही है भिन्न नहीं। 'निर्गुणेन गुणात्मना' इसका दूसरा भी अर्थ है अर्थात् अद्देत परमात्मा सर्वदा निर्गुण और देत आत्मा सर्वदा समुण है, आत्मा एक ही है।

श्वात्त्व रज तम ये तीनों गुण प्रीतिरूप अप्रीतिरूप, और विषादरूप हैं,तीनोंमेसे प्रीतिरूप सत्त्वगुण है प्रीति नाम सुखका है सो सुखरूप ही सत्त्वगुण है, और अप्रीति नाम दुःखका है सो दुःखरूप रजोगुण है। विषाद नाम मोहका है सो मोहरूप तमोगुण है। प्रीति शब्द उपलक्षण करके आर्जव, लजा, श्रद्धा, क्षमा, दया, ज्ञानादिका है, वही सतोगुणके धर्म हैं, अप्रीति शब्द उपलक्षण करके द्रेष, द्रोह, मत्सरता, निन्दादिका है, वही रजोगुणके धर्म हैं, और विषाद शब्द उपलक्षण करके कुटिलता, कृपणता और अज्ञानता आदिका है, वही तमोगुणके धर्म हैं।

A STATE OF THE STA

स्वात्व, रज, तस इन तीनों गुणोंकी सा-नाम ही प्रकृति है, और सत्त्वा-स्यावस्थाका दिक गुण द्रव्य हैं । नैयायिकने जो इनको माना है सो उंसका मानना ठीक विशेष गुण नहीं है, वयों कि ये संयोगवाले हैं और लघुत्व गुरुत्वादिक धर्मवाले भी हैं और गुणमें गुण नहीं रहते हैं, और इनमें संयोग वियोगादिक त्रिगु-णात्मक सहवादिरूप रज्जुकी रचना ये गुण ही करते हैं, इसीवास्ते ये वन्धनके हेतु हैं । तथा "प्रकाराप्रवृत्तिनियमार्थाः"—अर्थ राज्दका समर्थ है अर्थात् प्रकाश करनेमें समर्थ सत्त्वगुण है और प्रवृत्ति करानेमें समर्थ रजोगुण है और स्थिति याने आलस्य करानेमें समर्थ तमोगुण है तथा "अन्योन्याभिभवाश्रयजननसिथुनवृत्तयश्च" अन्योन्याभिभव परस्पर एक दूसरेको तिरस्कार करते हैं। प्रीति, अप्रीति आदिक धम्मीं करके एक दूसरेको दबालेते हैं। जब सत्त्व गुण उत्कट होता है, याने अधिक होता है तब रज और तसको दबा करके अपने गुण प्रीति प्रकाशादिक सहित स्थित होता है। और जिस कालमें पुरु-

षमें रजोगुण अधिक होता है तव सत्त्व तसोगुणको दवाकर अपने प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति आ-दिक धम्मीं करके युक्त स्थित होता है और जव तभोगुण अधिक होता है तव वह सत्त्व रजको विषादादिक धर्मोंसे दवाकर स्थित होता है। तथा "अन्योऽन्याश्रयाश्च ।" परस्पर एक दृसरेको आश्रयण करके ही रहते हैं । 'अन्योन्यजननाः ' जैसे मृत्पिण्ड घटको उत्पन्न करता है तैसे गुण भी एक दूसरेको उत्पन्न करते हैं याने जब एक गुण लय होजाता है तब दूसरा उदय होता है वास्तवसें तीनों गुण सदैव बने रहते हैं। "अन्यो न्यमिथुनाश्च।" जैसे स्त्री पुरुष परस्पर भिले रहते हैं। तैसे गुण भी परस्पर मिले रहते हैं। "रजसो मिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः। उभयोः सत्त्वरजसोर्भिमथुनन्तम उच्यते।" रजोगु-णका तसोगुणके साथ मिथुन याने मेल रहता है और सतोगुणका मेल रजोगुणके साथ रहता है अर्थात् एकं दूसरेके सहायक हैं "तथार्डन्योऽन्यवृ-त्तयश्च। "एक दूसरेमें वर्त्तते हैं जैसे सुन्दर रूप, शील और स्वभाववाली स्त्री अपने पतिके सर्व

and the committee of th

The same of the sa

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O सुखोंका हेतु है पर वही सपत्नीके दुःखका हेतु है और रायी पुरुषोंको सोहका कारण है। जब राजा सत्वगुण करके युक्त हुआ प्रजाका पालन करता है तव वही दुष्टोंका निग्रह करता है और जब श्रेष्टपुरुषोंको सुख उत्पन्न करता है तब दुष्टोंको दुःख उत्पन्न करता है इसी प्रकार सत्त्वगुण अपने कालस भी रज और तमकी वृत्तिको उत्पन्न करता है और रजोगुण अपने कालमें भी सत्त्व और तसकी वृत्तिको उत्पन्न करता है तैसे ही तसोगुण भी अपने आवरणरूप स्वरूपद्वारा सत्त्व रजकी वृत्तिको उत्पन्न करता है जैसे मेंघ आकाशको आच्छादन करके जगत्को सत्त्वगुण द्वारा सुख उत्पन्न करता है रजोगुण द्वारा वर्षा करके किसा-नोंको हल जोतनेका उचम उत्पन्न कराता है और तसोगुणद्वारा वियोगी पुरुषोंको सोह उत्पन्न करता है इस प्रकार गुण परस्पर एक दूसरेकी वृत्तिको उत्पन्न करते हैं।

हिन्सी किसी ऋषिने इसी जगत् आत्माको अर्थात् ओङ्कारको पुरुष कहकर व्याख्या की है, फिर कोई कोई ऋषि प्रकृति कहकर भी व्या-

ख्या करगये हैं । परन्तु यह प्रकृतिरूप जगदात्मा और पुरुषरूपी जगदतीत परमातमा यह दोनों विकार शुन्य हैं। रज और तसोगुणको विकार कहते हैं। मनुष्योंमें रज और तमोगुण विद्यमान हैं इस लिये मनुष्य विकारयुक्त हैं। यदि प्रकृतिरूप जगदात्मा, और जगदतीत पुरुषरूपी परमात्मा रज और तमोगुणमें लिप्त रहकर विकारयुक्त होते तो विकारयुक्त मनुष्य भी आत्मा परमात्मा-का दर्शन पाते । असल बात यह है आत्माका स्थूल देह नहीं है उस विकार भी नहीं है । जो मनुष्य निर्विवकार आत्मा और परमात्माका दर्शन. करनेकी करे उसको उचित है कि स्थूल देहका (जिस कार्य्यके करनेसे यह स्थूल देह होताहै ) न करे और जिस कामके करनेसे यह स्थूल देह रक्षा पाताहै वैसा ही करना पैरन्तु कलियुगमें वहुतसे मनुष्य धर्माधर्मका

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

१ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य्य, शौच, संतोष, तप, जप, स्मरण, धारणा, ध्यान, आसन, प्राणायाम, इत्यादि अनेक प्रकार कार्य्य करके देहकी रक्षा करनेसे आत्मा और परमात्माका दर्शन होता है

THE PARTY OF THE P

विचार त्याग करके केवल अधर्ममे लिस रहते हैं। यह शरीर निश्चय नाशको प्राप्त होगा और जित-नी वस्तु हम संसारमें चक्षु द्वारा देखते हैं। वह सब अस्थिर हैं, अर्थात् कभी न कभी नाशको प्राप्त होगी; यह विचार न लाकर समझते हैं। कि हम सर्वदा योही इस संसारमें जीवित रहकर संसारी आनन्द जो वास्तवमें नरकानन्द कहना चाहिये भोगते रहेंगे। वड़े खेदकी बात है कि आज उन बातोंको चिल्ला चिल्लाकर पुकारनेसे भी कोई ध्यानसे नहीं सुनता, जिनको किसी समयमें हम लोग हमारा निज कर्तव्य समझते थे।

Bart : But the Beat the the Continue Continue to the Continue

<sup>—</sup>अर्थात मनुष्यदेह नीरोग पात्रत्र निर्विकार रहनेसे देहमें अप्ति और ज्योति दीत होता है, इस लिये सत्त्रगुण युक्त साधारण ज्योतिमें व्रह्मज्योतिका दर्शन होता है, अर्थात् मनुष्यके शरीरमें साधारण पाञ्चभौतिक तेज और ज्योति अधिक होनेमें नेत्रकी ज्योति भी बढ़ती है, इस कारण ज्योतिसे ही ज्योति खींची जाती है इसका यहीं कारण है। अत एव शरीरकी रक्षा करना ही धर्म है, इस लिये सब मनुष्योंको अपने आत्मा व शरीरकी रक्षा करना सर्वदा उचित है।

地方の一個ないでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりのでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは、一個なりでは

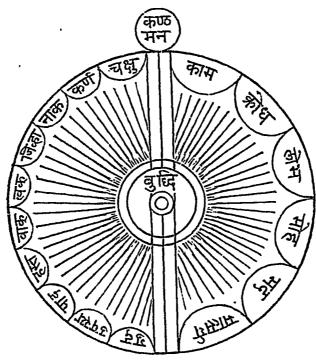

## जीव और उसकी उत्पत्ति।

- .१ ( प्रक्न )—जीव किसको कहते हैं और उसकी उत्पत्ति कहांसे हुई ?
- २ ( " )-जीवका वासस्थान कहां है ?
- ३ ( " )-जीवका कार्य क्या है ?

- ४ ( " )-जीवात्मा कहनेका कारण क्या है ?
- ५ ( " )-जीवात्माका कार्य क्या है ?
- ६ ( " )-जीवात्साकी सुक्ति क्या है ?
- १ (उत्तर)—मनुष्यके देहके भीतर हृदय-स्थानमें गोल आकार काम, क्रोध, मोह, मद,

जगत्को दृष्टिपथसे रखकर रक्षणावेक्षण करता है। इसको है। आत्माकी सर्वे व्यापकता कहते हैं।

सूर्यात्मामें निविकार पृथक् पृथक् पश्चभूतोंके प्रतिविक्य रहते हैं इसवास्ते सूर्यात्सा निर्विकार है। एकत्रित होकर काम सन्ब्यशरीरसें पश्चम्त क्रीधादि रिपु, एवं इन्द्रियादियोंकी रचना हुई है। इसीसे विकारयुक्त वस्तुके प्रतिबिम्ब आत्मामें पड़नेसे विकारयुक्त जीवात्मा हुआ है। क्योंकि जीवयुक्त आतमा ही जीवातमा कहा जाता है।

२ ( उत्तर )-जीवका वासस्थान आत्मा है।

)—कामादि षड् रिपु और इन्द्रियादि समस्तको आत्माके दृष्टिपथमें रखनेवाला जीव है। उस जीवके न होनेसे कामादि षड् रिपु और इन्द्रियादिकोंके संवादकी खबर आत्माको नहीं होसंकती, और बुद्धिकी उत्पत्ति तथा वासस्थान भी आत्मा ही है। इसीसे सबका ज्ञान अत्माको सदा गोचर रहता है। मनका भी वास-स्थान उस आत्माके ऊपर आत्मासे संलग्नकण्ठमें है। सन और बुद्धिका सहयोग है, अत विचार करके देखनेसे प्रतीत होता है कि जीव

The same of a same of a street of a street

स्तापत्रन्य ।

इरिरस्थ समस्त कार्योका संवाद आत्माको देता है।

४ (उत्तर)—जीवका वासस्थान आत्मा है, इस कारण जीवयुक्त आत्मा ही जीवात्मा है।

५ (उत्तर)—इस संसारके समस्त कार्य अर्थात् पाप और पुण्य जीवात्मा ही करता है, वह जीवात्मा हम ही हैं।

६ (उत्तर)—उस पापकार्यका परित्याग कर पुण्य कार्य करनेसे मुक्ति होती है। अर्थात् जीव ही संसार है, उस जीवको छोड़के विशुद्ध आत्मरूपमें परिणत होकर अद्वैत विशुद्ध आत्मामें मिलजाना ही मुक्ति है।

अञ्जव हमको यह जानना आवश्यक है कि इस विशाल संसार और इसमें नाता प्रकारके पदार्थ और अनेक प्रकारके जीवोंकी सृष्टि किस प्रकार हुई।

आपरमात्माने किसी समयमें गुणयुक्त होकर

प्रसात्माने किसी समयमें गुणयुक्त होकर इच्छा की कि मैं पहलेके अनसार निर्विकल्प होऊं, इस प्रकार चिन्ता करके पूर्ण परमात्मा समान दो अंशोंमें विभक्त हुआ जैसे एक चने-

THE STATE OF THE PARTY OF THE P की दो दाल समानाकार होती हैं वैसा ससय पूर्ण परमात्माका दक्षिण अङ्ग पुरुषरूपी अद्वेत, निर्विकल्प होकर रहा और प्रकृतिआत्मा द्वेत गुणगुक्त हुआ उसने चिन्ता की कि सुझे अद्वेत होकर साथ मिलना होगा।

ह्यसी चिन्ताके समकाल ही प्रकृति आत्माने अपनी अङ्गडयोति विस्तार करके अण्डाकृति एक सूक्ष्मरन्ध्र रखकर एक । पीछे उसी अण्डाकृति किया दाको ऊर्घ्वस्थित रन्ध्रेमें प्रकृति आत्माने एक छोड़िया वही निश्वांस

արան արկրություն արկրություն արկրություն ու ուներ արկրություն արև արկրություն արկրություն և ուներա արկրություն արկրություն

१ इसी रन्ध्रका नाम ब्रह्मरन्ध्र है, इसीसे स्वर्ग मृत्यु पाताल तक एक मार्ग है, उसी मार्गमें सत्त्वगुणका वासस्थान है, अर्थात् उसी सत्त्वगुणमें प्रकृति आत्मा वरावर तीन अंशर्क दो अंश पवित्र होकर वास करेंगे, उसी मर्गिके संग गुणातीत परमात्माके संग योग रहेगा वहीं दो अंश प्रकृतिआत्मा एक अंशसे रन्धके स्थानमें वास करेंगे. दूसरा अंश सत्त्वगुणके ठीक मध्यस्थानमें वास करेंगे।

२ इस जगतके निर्माणमें जिन जिन पदार्थोंकी आवश्यकता है वह सव निश्वासके बीचमें हैं, उस निश्वाससे वायुकी उलित, वायुके मध्यमें वहीं वर्तमान पञ्चभूत परमाणु व्यष्टिरूपमें थे, वहीं समस्त पदार्थ परमाणु समष्ठि होकर यही दृश्य जगत् प्रस्तुत होगया।

सप्तार्षप्रनयः। (२१)
अण्डाकृति परदाके सध्यमें प्रवेश करके वायुरूपमें परिणत हुआ, पीछे उसी वायुसे आग्नि,
अग्निसे जल उत्पन्न हुआ. जव आग्निसे जल
उत्पन्न हुआ तववही आग्नि समद्रजलमें भासमान
हुआ, पीछे उसी साधारण समुद्राग्नि ( वाडवानल ) के मध्यमें प्रकृति आत्माने प्रवेश किया,
पीछे उस समुद्राग्निके सूर्यके समान तेजस्वी होनेपर
भयानक समुद्रमन्थन होने लगा. उसी समुद्रमन्थनसे नाना प्रकारके फेनकी उत्पत्ति हुई वही फेन
क्रमसे गादा होगया। फिर नाना प्रकारका मेद
उत्पन्न हुआ, कोई कोई मेद जमकर चन्द्र नक्षत्रादि
स्वरूप होकर अर्ध्वपथमें चलने लगे, और क्रमसे
निर्दिष्ट स्थानोंमें जाकर स्थित होगये। और
दूसरे दूसरे मेदोंमें उसी समुद्राग्नितेज और
प्रकृति आत्माकी शक्तिसे जमकर नाना प्रकारकी
भृतिका, बाल, पत्थर, पर्वतादि और नानाविध
धातु पदार्थ, और नाना प्रकारके पत्थर आदि
और औषध आदि खनिज पदार्थ उत्पन्न हुए। पीछे
उसी स्थलके मन्यमें क्रम क्रमसे नाना प्रकारके
वृक्ष लतादि अर्थात् पृथिवीके मन्यमें जिस २

growing wind with the control of the

पदार्थकी आवश्यकता है उस सबकी हुई । पीछे वही समुद्राघिसंवित प्रकृति आत्माने अपनी शक्तिसे ऊर्ध्वपथमें इसी जगतके हृद्य देशमें उसी आग्न (वडवानल) को स्थापित करके जगद्तीत स्थानोंमें जाकर जगतमध्यमें दृष्टिपात करके देखा जो जगत्का हृदयस्थित रज सत्त्व तमोगुण युक्त अक्षिसे सत्त्वगुण-विशिष्ट साधारण ज्योति वहें जोरसे ऊर्ध्वपथमें जगतके ललाटमें सञ्चित हुआ, जल्दी जल्दी वही ज्योति इस प्रकार घनीभूत होगया कि जो और ज्योति उसमें प्रविष्ट होना असम्भव है। वह ज्योति देखनेमें पद्मपुष्पाकृति आतिसनोहर वर्णविशिष्ट हुआ जिसके समान और कोई भी पृथिवीमें नहीं हुआ परन्तु वह ज्योति अपरिष्कार है। तब प्रकृति आत्माने जगतमध्यमें प्रवेश करके जगतके हृदयस्थित अग्नि व ललाटस्थितः ज्योति इन दोनोंसे अपरिष्कार अग्नि और ज्योति

१ इस जगत्में उस स्योग्निको ही महाग्नि कहते हैं 'सामवेद' अर्थात् जिस अग्निमें आत्मा स्थित है उसी अग्निको महाग्नि कहते हैं। एतद्भिन जगतके समस्त अग्नि साधारण अग्नि काष्ट्राग्नि प्रदीपाश्चि इत्यादि।

ब्रहण करके ये ही उभय अंश पृथक् करके नीचे जल स्थलमें और पर्वतमें निक्षेप किया सुतरां जगतके हृदयस्थित अग्नि और छछाट-स्थित उयोति सोलह आना मध्यमें ६ आना पारे-माण कम होगया । वही अपरिष्कार अंश पृथक् होनेसे वह अग्नि और ज्योति परिमाण हुआ सही परन्तु वह निर्मल है। पीछ आस्माने चिन्ता किया कि उसी अपरिष्कृत आग्नी और ज्योति परिष्कार करनेके लिये मझको जग-तमध्यमें प्रवेश करना होगा, अर्थात् अपरिष्कृत त्रिगुण युक्त जो अग्नि जगत्के हृदयसे नीचे जल स्थल और पर्वतमें निक्षेप किया है उसीको विशुद्ध करनेके लिये जगतके हृदयस्थित परिष्कृत अग्निके संग भिलाना होगा, और जो अपरिष्कृत सत्व-गुणविशिष्ट साधारण ज्योति जगतके ललाटसे नीचे जल स्थल और पर्वतमें निक्षेप उसे भी निर्मल करके उसी ललाटस्थित ज्यो-तिके साथ मिलानेके हेतु अर्थात् मनुष्य जीव सृष्टिके लिये परिष्कृत तेज और परिष्कृत उयोतिकी आव-इयकता है । अर्थात् मनुष्यजीवसे मेरी (प्रकृति-

CONTINUE OF THE PROPERTIES OF THE PROPERTY OF THE PROPER आत्माकी) मुक्ति अर्थात् अद्देत परमात्माके साथ मिलन होगा, जितने समय तक हमारी ( प्रकृति आत्माकी ) सनुष्यजीव से सुक्ति न होगी तब तक हमको जगत्मध्यमें ३ अंशमें विभक्त होकर अर्थात् उसी तीन अंशके दो अंश पवित्र आत्मारूपमें परिणत होकर वही दो अंशका एकांश आत्मा जगतके ललाट देशमें केवल सत्त्वगुणमें उसी पाञ्चभौतिक पवित्र ज्योतिके मध्यमें वास करना होगा। और दूसरा अंश पवित्र आत्मा जगत्के हृदयदेशमें त्रिगुणयुक्त पवित्र जो तेज (अग्नि) उसी तेजोमध्यमें वास करना होगा। जिस कारण उसी त्रिगुणमें निर्कित रहकर उसी आत्मा और तेजकी खभावशक्तिसे सत्त्वरज और तमोगुणका कार्य सम्पन्न होगा। वही द्वितीय अंश आत्सा होगा ओङ्कारनामस जगद्विख्यात तात्पर्य यही है, कि वही अपारिष्कृत पाश्चभौतिक तेज और ज्योति परिष्कारक यनत्र भिन्न और कुछ नहीं है। वहीं तेज और ज्योति क्रमान्वय वहीं ८४ लक्ष भिन्न भिन्न जीवदेह (यनत्रविशेष) भ्रमण करके पीछे मानवदेहके मध्यसें

करनेसे ही उस तेज और ज्योतिका परिष्कार होगा, बाकी तृतीय अंश डैत प्रकृति आत्मा वहुअंशसें विभक्त होकर उसी वहु अंशके प्रत्येक अंश फिर दो अंशों में विभक्त होकर एक अंश प्रकृतिआत्मा पवित्र होकर मानव देहके मस्तिष्क पर गुणातीत स्थानमें पुरुषरूपी अद्वैत परमात्मा होकर रहेंगे द्वितीय अंश द्वैत प्रकृति आत्मा फिर दो अंशोंमें विभक्त हुआ, वही दो अंशोंका एक अंश आत्मा पवित्र आत्मामें परिणत होकर मानव शरीरके ळळाटमें केवळ सत्त्वगुणसे उसी पाञ्चभौतिक नानारंग्रविशिष्ट पवित्र ज्योतिके खरूप रहेगा। अवशिष्टांश प्रकृति आत्मा मानव-देहके हृदयदेशमें रज संत्व और तमोगुणके सध्यमें प्रवेश करके केवल सत्वगुणमें अवस्थिति करेगा, एवं प्रकृति आत्मा वा जीवात्मा नामसे जगत विख्यात होकर रजे:गुणसे सन्तान आदि उत्पन्न करेगा, पीछे मुक्तिलाभका कार्य करके मुक्तिलाभ करेगा, अर्थात् विकारयुक्त मानव हृदय रज तथा तम गुणके मध्यमें सत्त्वगुणमें वही एकांश आत्मा रहेगा जिसको जीवात्मा वा प्रकृति आत्मा कहते हैं।

FEE ANTHER PROPERTY OF THE PRO

ह्या ही स्थ्ल, देहधारी विकार युक्त जीवांत्मा देह अर्थात् इन्द्रियादि द्वारा पित्रज्ञ कर्म करके केवल सत्त्वगुणके आश्रय रहंकर निर्विकार होके मानवके ललाट स्थित सत्त्वगुणविशिष्ट पाञ्चभौतिक ज्योतिमध्यमें साक्षिस्वरूप महात्मा है, उसी सहात्माके संग समाधियोग द्वारा मिलेगा। पछि उभय आत्मा एक होकर मानवके मस्तकस्थित गुणातीत अद्वेत परमात्माके संग मिलेगा, फिर वही तीन अंश आत्मा एक होकर मानवदेहको छोड़ करके जगदात्माको (सूर्यको) अतिक्रम करके उसके अपर जगतके ललाटस्थित सत्त्वगुण-विशिष्ट पाञ्चभौतिक ज्योतिमध्यमें साक्षिखरूप जो महात्मा है उसको भी अतिक्रम जगद्तीत, अद्वैत निर्विकल्प परमात्माके मिलेगा, और वही जीवात्मा जब प्रथममें मान-वके हृदयस्थित तेज (सूर्याग्नि) से उपर वहिर्गत होगा, तव वही तेज परमाणुरूप होकर पञ्चवायुओंके संग उसी आत्माके साथ क्रमसे बहिर्गत होंगे, पीछे जव मानवके ललाटस्थित ज्योतिको वही उभय आत्मा एक साधारण

होकर छोड़िरगा तब वह ज्योति भी उसी प्रकार वायुके संग मिलके वाहर चला जायगा। वहीं पिनत्र तेज (सूर्य) में मानवका पिनत्र तेज मिलेगा और मानवका पिनत्र ज्योति उसी जगतके ललाट स्थित पिनत्र महाज्योतिमें मिलेगा। सुतरां क्रमसे वहीं तेज और ज्योति पूर्ण होगा। हमारा (प्रकृतिआत्मा) अंश भी थोड़ा थोड़ा करके वहीं एक एक मानवसे परमात्मामें लय होगा।

मुही जगतके परमायु चारों युग पर्यन्त रहेंगे, जब वही चारो युगमध्यमें समस्त मनुष्य मुक्त नहीं होसकें तब चारों युगान्तमें वही पृथिवी लयको प्राप्त होगी। एवं जगतका समस्त अमुक्त जीवात्मा ॐकार (सूर्य) में मिलेगा जैसे पद्मपत्रमें जल पत्रके संग लिप्त नहीं है वैसे ही पीछे वही पृथिवी उत्पन्न होकर फिर वही अमुक्त आत्मा फिर जन्मलेंगे। इसी प्रकार जब तक वही अमुक्त आत्मा सुक्त न होंगे। तब तक यही पृथिवी जीवादि चारों युगोंके अन्तमें प्रलय और उत्पन्न होंगे।

To be a sign or a sign of the sign of the

ज्ञाव यही जगतके समस्त जीवात्मा प्रकृति आत्मा सुक्त होंगे तब पृथिवी, जल, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र इत्यादि समस्त पदार्थ परमात्माके स्वभावसे फिर एक प्रश्वाससे परमाणुरूप होकर ( प्रकृतिअंगमें अंगमें परमात्माके वास व्यष्टिरूपमें मिलेंगे। सुतरां परमात्मा विर्विक-ल्पावस्थ पूर्ववत् होगा । जिस कारण एक एक परमाणुकी कोई शक्ति नहीं है। इसको महा-प्रलय कहते हैं। किन्तु वही समस्त कार्य सम्पन्न होनेको किञ्चित् अंश वाकी (चतुर्थअंशका १ अंश) रहनेसे अत्यन्त क्केश होगा। वयोंकि पाश्चभौतिक तेज और ज्योति क्रमसं कम होगी इस वास्ते मनुष्यजातिकी बुद्धिशाक्ति भी कम होगी। कारण कि जीवात्साका आश्रय वही पाश्रभौतिक तेज और ज्योति है वही पाञ्चभौतिक तेज और ज्योति पृथ्वीमें अल्पपरिमाण होनेसे मानवगण हस्वकाय होंगे एवं बुद्धिशक्ति भी लुप्त होगी। वुद्धिशक्तिके लुप्त होनेसे विचारशक्ति भी नहीं रहेगी. सुतरां अविचारसे क्रियाविहीन होकर रोगाक्रान्त होंगे, पीछे शक्तिहीन होकर अकालमें

कालयासमें पतित होंगे, तव कौन मुक्त होंगे? सुतरां प्रेत योनिमें प्रवेश करेंगे। जो हो, वह कार्य सम्पन्न करना ही चाहिये।

हुत प्रकृतिआत्मा इस प्रकार चिन्ता करके अत्यानन्द चित्त होकर जगत मध्यमें प्रवेश करके आप (प्रकृति आत्मा) वरावर तीन भागोंमें विभक्त हुआ, उसी तीन अंशका एक अंश प्रकृति आत्मा पित्रत्र होकर जगतके ललाट देशमें सत्त्वगुण विशिष्ट पाञ्चभौतिक पित्र ज्योति मध्यमें प्रवेश करके अर्थात् कारणशरीर धारण करके साक्षि-स्वरूप रहा और एकांश प्रकृति आत्माने पित्रत्र आत्मारूपमें पिरणत होकर जगतके हृद्य देशमें त्रिगुणयुक्त पित्रत्र तेज (अग्नि) के मध्यमें प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर धारण किया है।

The Applies High in the High is the the High i

कि वं ॐकार नामसे जगत विख्यात होकर रहाहै उसी ओङ्कारकी शक्ति और सर्याप्तिकी शक्ति द्वारा स्वभावसे जगत मध्यमें सृष्टि, स्थिति, प्रलय यही तीन कार्य आरम्भ हुए, पहले नाना प्रकारके जीव अर्थात् पशु, पक्षी, कीट पर्तगादि ८४ लक्ष प्रकारके जीवोंकी सृष्टि हुई, पीछे जब यही ८४ लक्ष जीव देहसे पाश्वभौतिक तेज ज्योति वहुत परिमाणसे परिष्कार हुआ तव उसी पवित्र तेज और ज्योति द्वारा सानव सृष्टि होनेका आरम्भ हुआ और यह सृष्टि संसारमें वन्द नहीं होगी क्योंकि उन्हीं ८४ लक्ष जीव देहोंसे पाञ्च-भौतिक तेज और ज्योति क्रमसे परिष्कार होते रहेंगे, इसी पवित्र तेज ज्योति द्वारा सनुष्य भी उत्पन्न होते रहेंगे । और कुछ प्रवन्ध नहीं करना होगा उसी ओङ्कारसे इस प्रकार सुप्रवन्ध होकर पहले उसी रज सत्त्व और तमोगुणयुक्त परिष्कार तेज और ज्योति अर्थात् मनुष्य शरीर प्रस्तुत होने के वास्ते जो परिमाण आवश्यक है वह परिमाण एकत्र होकर मानव देहधारी एक महापुरुष और मानव देहधारिणी एक स्त्री (प्रकृति) सृष्ट हुई पीछे देववाणी हुई उसी मानव देहधारी सहापुरुष को स्वायम्भुव सनु कहके सम्बोधन किया इसी सनुसे सनुष्य नाम हुआ पछि वही स्वायम्भुव सनु प्रति फिर देववाणी हुइ "स्वायम्भुव ! उस मानवी रूपा रातरूपा नाम्नी प्रकृति द्वारा रजोगुणमें अपनी वंशवृद्धि करो और जिस भाषामें कथोप

न्द्रदेशी विद्यापार प्राप्त के पुरत के पूर्व के

सतिष्यन्यः। (३१)

कथन चलताहै वही सापा स्थापन करनेके लिये
शतरूपाके पाससे देवाक्षर स्वर व्यञ्जन वर्ण
किसी समयमें यहण करके उसी द्वारा समस्त वावय संसारमें प्रचार करो अर्थात् तुम्हारे वंशोद्धव
समस्त मनुष्यको ही उसी संस्कृत देवभाषामें शिक्षा
दोगे। यह कठिन गृहस्थ धर्म किस प्रकार अवस्थामें चलसके अर्थात् मानवके जन्मसे मृत्यु तक
कौन र कर्म करना होगा उस समस्त शिक्षाकेवास्ते
१ ग्रंथ स्मृतिशास्त्र प्रणयन करके संसारमें प्रचार
करना। ऐसा होनेसे इस संसारमें मानवगणको
शासन संरक्षण करनेमें कुछ कष्ट नहीं होगा और
तुम्हारी सहायताके वास्ते सप्त जन मानवरूपी
महापुरुष देवयोगसे सृजन होकर तुम्हारे निकट
जावेंगे, वह लोग संसारके हितके लिये विशेष
चेष्टा करेंगे।" इतना मात्र कहके चुप होगधी।

क्रमसे वही सप्तजन मनुष्योंके नामोच्चारण होने
लगे। मरीचि, अत्रि, विशेष, आङ्गिरस, पुलस्त्य,
पुलह, कतु।

1 Sally and the sally as the sall as the sally as the sally as the sally as the sally as the sall as the sally as the sall

हुसी प्रकार नाम सस्वोधनके अन्तमें फिर देववाणी हुई, ' तुस लोग संसारके हितसा-धनके वास्ते सर्वदा सचेष्ट रहोगे, अर्थात् संसारमें जीवात्मा जिस प्रकार मुक्तिलाभ करें उसी अनुसार कार्य करोगे और सस्प्रति तुम लोग समुद्रतीरमें जाकर वहीं समुद्रके पास दीक्षित होकर ब्रह्मज्ञान लाभ करके पीछे तुमलोग संसारमें स्वायंभुव मनुके पास जावोगे और इसी संसारमें समऋषि नामसे विख्यात होयँगे और जगद्विख्यात होकर जगद्गुरुका कार्य आपही करेंगे।' यह कहकर चुप होगयी।

मुह देववाणी सुनकर इधर स्वायं सुव मनु संसारमें प्रवेश करके रजोगुणसे सन्तान उत्पन्न करने लगे; इस प्रकार धीरे धीरे असंस्य वंश वढ़ने लगा, खायं सुव मनु बृहत् संसारशासनके वास्ते जो कुछ आवश्यक था सब धीरे धीरे संघह करने लगे इधर सह ऋषि सुमेरु पर्व्वतंसे दक्षिण दिशाको उत्तरे और देखा कि मनु प्रजापतिसे

ություն այլում այ

१ सुमेरु पर्व्यत पृथ्वीका नामि देश अर्थात् मध्यस्थान है, इस पृथिवीको शास्त्रकारोंने शिव देवादिदेव महादेव कह कर व्याख्या किया है।

वहुतसी सृष्टि हुई है और होती है, नियससे एक नगर भी वनगया खाने पीनेकी चीजें भी विकने लगीं। सप्तऋषियोंने वहींसे दो लोहेके अख संप्रह करके दक्षिणदिशा की तरफ वहुत नदी, पर्वित इत्यादि लंघन किये। थोड़े दिनके बीच ससुद्र तटपर पहुंचे, वे सब उस अथाह अपार जलाकीर्ण सीमार्गून्य गम्भीर समुद्रको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके मनमें विवेक उदय हुआ एक ऋषि वोले कि इसी स्थानमें आसन जमाना उचित है। वहुत निकट जंगल होनेके कारण नाना प्रकारके वहुतसे फल पानेकी संभावना है। इस लिये चलो हम उसी जंगलमें जाकर देखें कि फल मूल हैं उनके नहीं और इसका निश्चय करें। नुसार सब ऋषि जंगळके भीतर गये और नाना-प्रकारके मिष्टफल मूल देखे और थोड़ेसे संग्रह भी किये तब फिर समुद्रके तट पर आये।

कि कहा कि, इस समद्रका पानी पीने के योग्य नहीं, इस लिये अब जलकी खोज करना भी अति आवश्यक है। यह सनकर दो ऋषि THE PARTY OF THE P

उसी लमय उठे और पश्चिम दिशाको चले। थोड़ी दूर जाकर देखा कि उसके सम्मुख एक सरोवरहै।तब एक ऋषिने उसका थोड़ा जल मुँहमें लेकर देखा कि यह खारा है अथवा मिष्ट। जलकी परीक्षा करने के पश्चात् थोड़ा जल लिया, क्योंकि वह जल आति श्रेष्ट था तव वे दोनों ऋषि वहुत आनन्दके साथ वहीं जल दो कमंडलुओंमें भरकर समुद्रके तटपर आये और भोजनके अंतमें उसी स्थानपर सप्त आसन प्रस्तुत किये इस प्रकारसे कुछ दिवस बीतनेपर एक समय सातों ऋषियोंने अपने अपने आसनों- पर बैठकर धर्मकी आलोचना प्रारम्भ की।

क्तिक ऋषि वोले—देववाणीने जो सदुपदेश देया था वह आप लोगोंको स्मरण है ? THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

हि कि समुद्रसे हीश्रित होना चाहिये इस छिये चलो उनके पास चलकर प्रार्थना करें। तब सातो ऋषि आसन छोड़कर समुद्रके तट पर उपस्थित हुए और उनको भक्तिके साथ प्रणामपूर्वक हाथ जोड़कर विनीत भावसे स्तुति करना आरंभ किया-तुस जगतमाता तुम जगतियता तुम ही जगत-

and a substruction of the configuration of the conf

गुरु पृथ्वीप्रसवनी जीवकी जीवनी जीवसें करणां-कुर देव हो गुरुदीक्षा यही मात्र मिक्षा चाहते हैं, गुरुजी, आपके पास हम देव उपदेश सुनने आये हैं। उपदेश करके कृतार्थ कीजिये। इस प्रकार स्तुति-करते करते एक ऋषि बोले कि एक बार चुप रहकर देखों कि गुरुदेव (ससुद्र) क्या कहतेहैं।

क्रिक ऋषि बोले-वही गुरूजी (समुद्र) गंभीर स्वरसे (अउम) शब्द करते हैं।

क ऋषि बोले-इस शब्दके द्वाराक्या कार्य्य होता है यह देखो ।

ह्य एक ऋषि बोले-कि इस ॐशब्दसे सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये तीन कार्य्य देखनेमें आते हैं।

सब सत्य है। देखिये समुद्रमेंसे यह 'अउम्' शब्द होते ही समुद्रका जल ऊपर उठकर कुछ देर तक ठहरकर फट जाता है और देउरूपमें परिणत होकर हूँ हूँ शब्द करके भूमिमें फैल जाता है, पीछे लौटकर समुद्रमें ही लीन होजाता है, इससे अ उ म इन तीन अक्षरोंसे सृष्टि, स्थिति, प्रलय यह तीन कार्य होते हैं।

हुसरे ऋषि कहने लगे—आपने जो कहा सव भरय है वही अ (सृष्टि) उ (स्थिति) म (प्रलय) इन तीन अक्षरोंसे तीन कार्य्य समझे जाते हैं, और वही तीन अक्षर एकत्र करके उच्चारण करनेसे (ॐ) उच्चारण होता है।

हिसरे ऋषि वोले—तुमने जो कहा सव सत्य है हम देखते हैं कि इसी अउम् शब्दसे तीन गुण (रज, सत्व, तम) का वोध होता है। अ (रज) उ (सत्व) म (तम) रजोगुणसे सृष्टि, सत्वगुणसे स्थिति, और तमोगुणसे प्रलय।

क्रिक ऋषि वोले—इस अ उ म् शब्दसे एक और आनन्ददायक कार्य्य उत्पन्न होता है, वह यह है कि तीन प्रकारके स्वर भी इस ही अ उ म् से निकलते हैं।

हुसरे ऋषि बोले कि आपने ठीक कहा अ-से (उदात्त) उ-से (अनुदात्त) म्-से (खरित) और इन्ही तीनोंसे भक्तिजोग भी बनसकता है। हुसरे ऋषि बोले कि इन तीनों खरोंको ऊंचा नीचा करनेसे सात खर और भी बनतेहैं। वह सात खर इस प्रकार हैं। सौ, रे, गै, मैं, पं, धै

այններին գանչության անուցան ը աննարները անաչ ինալ ը վաշտանությունը բանա բանարանալ բանա, բանալ անա բանար անաբանա

सप्तिंग्रन्थः।

सिर्मिंग्रन्थः।

निं । इस प्रकार सात खरोंको फिर तीन हिरु उलट पुलट करनेसे उनका नाम तेलेना होजात किया करके उलट पुलट करनेसे उसर चतुरंग कहसकते हैं।

क्रिसरे ऋषि बोले—उसी चतुरंगके द्वारा नान अकारके स्वरोंका उलट पुलट करके बहुत मीठी आवाजसे परमात्माका गुणकीर्तन कर सकते हैं। उसी गीतको लिलत करनेके वासते अहोरात्रके बीच समयोचित खरोंका भेद के सुंदर मधुर शब्द होता है, ज

क्तिक ऋषि बोले—उसी अ उ म् शब्दके द्वारा. उसी गीतके साथ एक करके नाना प्रकार-के शब्दोंके साथ संगत हो सकता है।

क्तिक ऋषि बोले-हम लोगोंको अ उ म् शब्द सजानेके लिये नाना प्रकारकी चेष्टा करनी चाहिये।

ह्यसरे ऋषि बोले-आपने जो कहा सब सत्य है, इस संसारका कर्ता भी ओंकार है

अर्थात् ओंकार एक शब्दमात्र है, इस शब्दको पकड़नेसे इस असीम जगतका समस्त तत्त्व विदित हो जायगा।

**्राव और एक ऋषि बोले—आपने जो कुछ** कहा वह सब ठीक है। अव उसी ओंकार को सजाते सजाते जगतके तत्त्व मिल जायेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं है। अब हमने जाना कि यह ओंकार मंत्र गुरुजी (ससुद्र) ने हसकी उपदेश किया है, यही सिद्ध मंत्र है। इस लिये इसी सिद्ध संत्रके द्वारा हसको पूर्ण ज्ञान होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है। अव चलो एक वार आसनपर वैठकर विश्राम लें, यह कहकर ऋषि गुरुजी (ससुद्र) को प्रणास करके अपने आसनपर वैठे, आन्दकी सीमा न रही। ऋषियोंने इस तरहसे कुछ देर तक विश्रास करके देखा कि सूर्य अस्त होनेपर आगया है पश्चिम दिशाकी और सूर्यदेवने लाल वर्ण धारण किया है, देखनेसे मालूम होता है कि जैसे उत्पत्ति होकर उसी अग्निसे पश्चिम दिशा दग्ध होरही है। ऋषियोंने यह देख कर आसन स्थाग

The supplemental and the suppl

कर खड़े होकर ससुद्रकी तरफ दृष्टि करके गुरूजी (ससुद्र) को प्रणाम किया और ओंकार उच्चारण करने लगे । इसी प्रकार ओंकार उच्चारण करते करते देखा कि आकाशमंडलमें एक दो तारे प्रका-शित हुए हैं और धीरे धीरे निविड अंधकार होनेसे शरीरकी रोमावली अदस्य होगई है। रात्रि वहुत अन्धकारसयी है। ऐसा कहकर ऋषियोंने काष्टसे काष्ट घर्षण करके अग्नि उत्पन्न किया । अग्नि उत्पन्न होनेसे अन्धकारका नाश होगया। तत्पश्चात् पहिलेके रक्खेहुंए फल मूल इस्यादि भोजन करके अति आनिन्दत होकर अपने अपने आसन पर वैठगये।

प्राथम ऋषि वोले-इस अ उ म् शब्दको कौन करातेहैं और वे किस स्थानमें रहतेहैं ? इसकी खोज करना बहुत आवश्यक है।

हितीय ऋषिबोले-अउम् शब्द का जो कर्ता ह उसको ऊपरकी ओर दूँदना चाहिये वयों कि जो स्वामी होगा वह कभी नीचे नहीं रहेगा। यह सुन सातों ऋषियोंने परस्पर ऊपर देखना आरंभ किया उस दिन कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथी

थी। एक प्रहर तक अन्धकारसय रहा उसी एक प्रहरके अंतसें पर्वकी तरफ वड़े आकारका एक चन्द्र उदय हुआ और धीरे धीरे ऊपरकी तरफ उठने लगा।

हितीय ऋषि वोले-वह जो ऊंचा (शून्यमार्गमें) हैएक ज्योतियुक्त पदार्थ देखतेहैं उस पदा-र्थके द्वारा जगत्के कौन कौन कार्य्य सम्पन्न होते हैं।

ज्य हास और वृद्धि दोनों हैं तब वह कभी अब हास और वृद्धि दोनों हैं तब वह कभी भी कर्ता नहीं होसक्ता है, लेकिन उस पदार्थके द्वारा संसारके जीवोंकी प्राणरक्षा करनेके वास्ते उसी पदार्थके जीतलव गुण व भास्करके तेज (गरमी) इन दोनोंसे जगतका कार्य चलता है। इसीसे पृथ्वी खानेक पदार्थ प्रसव करती है, इसीसे जीव आहार करके जीवन धारण करतेहैं।

खांचम ऋषि बोले-ठीक है कर्ताकी हास वृद्धि क्या है। देखिये जीवके उपकारके चास्ते उसी ज्योतिने शीत और गर्मी इन दोनोंकी सृष्टिकी है। ज्यादिने शीत और गर्मी इन दोनोंकी सृष्टिकी है। ज्यादिन शीत और कुछ समय तक ठहरों कर्त्ती स्वयम् उपस्थित होजायंगे अब अधिक

հրատինը ունքությանը բանկարանին բանքարանքին բանքարարին բաննությանը բաննությանը բաննության բաննության բաննության

विलम्ब नहीं है। इस तरहसे बात चीत करही रहे थे कि पूर्व दिशासे नाना रंग उत्पन्न होने लगे। जैसे विदेशमें पति रहनेसे पत्नी पतिके आनेकी वार्ता सुनकर क्सन भूषणसे सुसज्जित होजाती है तैसे ही इधर पर्वदिशा रजोगुणयुक्त लाल रंगका आकार धारण कियेहुये सूर्य्यदेवके उदय समय नानारंग युक्त मेघमालासे शोभित हुई।

भ्याप्तम ऋषि वोले कि सूर्य्यदेव उदय होगये हैं।

वि प्रथम ऋषि बोले कि सूर्य्यके द्वारा जग-त्का क्या क्या कार्य्य साधन होता है ?

हिंदू तीयऋषि वोले-सूर्य्य नहीं रहनेसे जीवका जीवन नहीं रहता कारण यह है कि किसी प्रकारकी खानेकी चीजें (शस्य इत्यादि) पैदा नहीं होसकतीं। क्यों कि सूर्य्यके तेज द्वारा सकल भूलोकका जल बाष्प होकर ऊंचा उठता है फिर वही वायुके द्वारा बादलके रूपमें परिणत होजाता है। मेघोंके परस्पर घर्षणसे अग्नि उत्पन्न होता है वहीं अग्नि मेघके ऊपर जाकर जोरसे वायुको भेद

१ आदिमें ( प्रथम जगत्की सृष्टिके समय ) इसी सूर्य्यको प्रकृतिशक्तिने ओंकार भास्कर कहकर सम्बोधन किया है।

करके गिरता है। उसीको वज्रपात या विजलीका गिरना कहतेहैं। इसिलये मेघका मृखु (मेघ-वर्षण) होता है। देखनेमें आताहै कि यही सूर्य्य जल और ताप ये दोनों पदार्थ दान करके पृथ्वीमें शस्य आदि प्रसव करतेहें, और जगत्के समस्त जीव उन्हीं खानेकी वस्तुओं (शस्य आदि) को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसिलये इसी सूर्य्यसे यह एक प्रधान कार्य्य सम्पन्न होता है।

निश्चय प्रत्यक्ष है इसमें कोई सन्देह नहीं है। हम भी देखते हैं कि सूर्य्यके न होनेसे यह जगत् अंधकारमय रहता है नक्षत्र और चंद्रका उजाला नहीं होता जैसा धातुका बनायाहुआ कोई पात्र रात्रिके अंधकारमें हम कुछ नहीं देखसक्ते हैं परन्तु आग्न जलानेसे उस पात्रका प्रकाश होताहै, इस प्रकार सूर्य्य नहीं रहनेसे दिन रातमें भेद नहीं होता, जैसे जीवन नहीं रहनेसे देह मृतअवस्थामें होजाता है तैसे ही जगत्की अवस्था होती है। इसिलिये हमारा हट विश्वास है कि सूर्य ही जग- त्का और जगत्के अंदर समस्त जीवोंका जीवन है इसमें कोई सन्देह नहीं है।

च्चातुर्थ ऋषि बोले-आपने जो कहा वह सब ही सत्य है। हम भी देखते हैं कि सूर्य्यसे मनुष्य सम्पूर्ण ज्ञान लाभ करते हैं। मनुष्य जब साताके गर्भसे भूमिष्ठ होता है तब उसका देह और वर्ण अतिकोमल होता है पछि माताके स्तन पान करते २ धीरे धीरे वर्ष्टित होता है, पीछे बाल्यावस्था शनैः शनैः गत होकर यौवनावस्थामें पहुंचता है। इसी प्रकार फिर धीरे धीरे यौवनावस्थाके अंतमें प्रौढा-वस्था आजाती है फिर वृद्धावस्था आती है उसीमें प्राणी देहत्याग करते हैं। हम लोग सूर्य्यकी भी ऐसी ही दशा देखतेहैं, रात्रिके अंतमें जैसे मेघके गर्भसे एक रक्तका पिंड प्रसव होता है इसीको सूर्यकी बाल्यावस्था कहना चाहिये पीछे उसी सूर्यका तेज (ताप) धीरे धीरे बढ़ता है । फिर मध्याहके समयका तेज बहुत प्रखर होजाता है। इसीको सूर्यका पूर्ण यौवन काल समझना चाहिये, तत्पश्चात् वह तीसरे प्रहर तक प्रौढावस्थामें रहता है कारण कि सूर्य्यका तेज धीरे धीरे हास होने

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

लगता है। पछि तीसरे प्रहरसे सन्ध्या तक सूर्य्यकी वृद्धावस्था होती है और उसी समय सूर्य्य अस्त-होजाता है। इसीको सूर्यकी सृत्यु कहसक्ते हैं। फिर वहीं सूर्य्य, जगत्में प्रति दिवस पूर्व दिशामें जन्म लेते हैं। सूर्यका क्रमसे जन्म लेना और क्रमसे योवनाव-स्था तथा घोढ व वृद्ध अवस्थामें होकर मृत्यु होना अर्थात् पश्चिससें जाकर लोप होजाना और फिर उसी प्रकार जन्म लेना ( पूर्व दिशामें उदय होना) निश्रय प्रतीत कराता है, कि संसारमें सूर्य्यके समान मनुष्योंका जन्म और मृत्यु होता रहता है। इससे मालूम हुआ कि फिर जन्म होता है अर्थात् परजन्म होता है । तव सूर्य्यदेव ही दात्मा है और इस आत्माका विनाश भी नहीं है क्यों कि हम सूर्यको प्रतिदिवस देखते हैं जैसे सूर्य्यका नारा नहीं ऐसे ही आत्माका भी नाश नहीं अर्थात् सूर्य्य है। जगदात्मा है इसका विनाश नहीं है जीवरक्षाके हेतु केवल भास्करदेव शीत और उष्ण दान करके (दिवारात्रि) शस्या-दिकी उत्पत्ति और मनुष्य जीवको ज्ञानदान करते हैं, यही उदय अस्तका कारण है। A CONTRACTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

विव पंचम ऋषि वोले-आपने जो कहा सो सब ठीक है हम भी देखते हैं कि सूर्य्यसे और भी कई प्रकारके ज्ञान प्राप्त होते हैं यथा सूर्य्यदेव प्रातःकालमें रजोगुण देते हैं क्योंकि उस समय सूर्य्य लालवर्ण प्रतीत होते हैं उस समय सूर्य्य-देवको सृष्टिकर्ता वोलते हैं फिर मध्याहके सम्य वहीं सूर्य्य वहुत तेजस्वी होकर सत्त्वगुण देतेहैं क्यों कि सत्त्वगुणसे शस्य आदि उत्पत्ति करके जीवोंका प्रतिपालन करते हैं। इसलिये इन्ही सूर्य्यको जीवोंके स्थितिकर्ता कहते हैं। फिर सन्ध्या समय वही सूर्य तसोगुण दान करते कारण कि वहीं सूर्य अस्तिमत होकर तसोगुण देते हैं । जैसे प्रलय अंधकार, रात्रि, निद्रा, मृत्यु, इत्यादि उन्ही सूर्य्यदेवसे सृष्टि स्थिति प्रलय यह तीन कार्य्य त्रिगुण (रजःसत्त्व, तम,) में प्रति-दिन होतेहैं। सनुष्य भी त्रिगुण युक्त रजोगुणसें सन्तानादिसृष्टि करते हैं। सत्त्वगुणमें धनादि उपार्जन करते हैं और उससे सन्तानादिपालन करते हैं। तमोगुणमें वे ही बालकोंको निदादेवी-का आकर्षण करके सुलाते हैं। जब हसने ससु-द्रके तटपर यात्रा की थी तब हम संसारमें देख आये थे कि एक वालकको उसकी माता गोदीमें

and a man about a man and

लेकर निद्रादेवीको सम्बोधन करती थी । अव हम देखते हैं कि वही सूर्य्य त्रिगुण युक्त लेकिन րըն հեղին Ադրասարի Արիրանի հեղինանի հեղին त्रिगुणमें लितं न होकर संसारके जीवोंकी रक्षा करते हैं और इसी प्रकार मनुष्य भी त्रिगुणगुक्त हैं परन्तु वन्द्र जीवात्मा त्रिगुणमें लिस हैं।

ह्याष्ट्र ऋषि बोले-आपने जो कहा सब सत्य कहा क्यों कि सूर्य्य नहीं रहनेसे यह जगत् जड़-पदार्थमात्र है।

सप्तम ऋषि बोले कि सूर्यदेव नहीं रहने से यह जगत् जड़ है इसमें कोई संशय नहीं है कारण कि सूर्य्य ही जगत्का आत्मा है और आत्माके विना देह नहीं रहसकता। जब मनुष्यके देहका पतन होता है तब जगत्का भी पतन निश्चय जानना क्यों कि मनुष्य देह भी एक छोटासा जगत् है। अर्थात् सहाब्रह्माण्डकी परमागु चार युग है इसलिये सहाब्रह्माण्डकी सृत्यु ( प्रुलय ) बहुत समय पश्चात् होती है और ज्यके शरीर (क्षुद्र ब्रह्माण्ड ) की परमायु भहा-ब्रह्मांडसे बहुत अस्प है इसी कारण श्रुद्रब्रह्मा-ण्डका पतन पहिले है और सहाब्रह्मांडका प्रलय क्षुद्रब्रह्माण्डसे बहुत पीछे है।

स्प्तिपंत्रन्थः। (१७

प्रमुक्षम ऋषि वोले—अव हसारा कर्तव्य यह
कि भास्करको परिवर्तन करके सूर्य्यनाससे सम्बं
धन करें कारण कि जगत्में तेजस्वी पदार्थ सिवा
सूर्य्यके और नहीं है देखनेमें मण्डलाकार (गोल
इति) स्पष्ट नानावर्ण विशिष्ट, यदि कुछ मिल
भी दृष्ट होता है तो वह रजःसत्व तसोगुर
का मल है और यह मैल मिट भी नहीं सकर्त
क्योंकि त्रिगुण तो रहेहीगा। परन्तु त्रिगुणयुत्त
सूर्य्यकी जो मिलनता है उसको मानवदेहधार्र
जीवात्मा नहीं देखसकता कारण कि सानवदे
हधारी जीवात्मा त्रिगुणमें लिप्त है।
स्व दितीय ऋषि वोले कि आपने जो कहा
सव सत्य है अउम् शब्दका अधिकारी इसी सूर्य्यमंडलमें वर्तमान है। यह हमारा पूरा विश्वास है।
अव सूर्य्यकी उपासनाके सम्बन्धमें किसी तरहका
उपाय करना चाहिये। परंतु सूर्य्य मध्याहके समय
अतितेजस्वी होजाता है और वही समय हमको
अधिक आवश्यक है कारण कि उसी समय पूर्णरूपसे सत्त्वगुण प्रकाशित होता है। तव प्रातःकाल
चार घड़ी तक सर्य्यके दर्शन ध्यान जो कुछ काम

र्वा करणारे का समित्रकारिक हार्व काल समित सर्वा कारणीय कारणीय कारणीय कार्य कारणीय कार्य करणीय कार्य कारणीय कार

արկանակիր արկանարին արկանա

करनेकी इच्छा होवे अनायासंसे करसकते हैं क्योंकि सूर्य्यका ताप उस वक्त अल्प होता है। और तीसरे प्रहरसे सन्ध्या तक भी सूर्य्यका ताप उसी प्रकार न्यून होता है। तब प्रातःकाल और सायंकाल इन दोनों समयमें हमें सूर्यकी उपासना करनेमें कोई कष्ट नहीं होगा परन्तु अब मध्याहके दारुण तापको हमारी सामान्य आँखें कैसे सहसकती हैं इसकी व्यवस्था कीजिये।

त्वितीय ऋषि बोले कि हमारी समझमें तो दो प्रहरके समय सूर्यका प्रतिबिश्व दर्शन करनेसे हम सबका मनोरथ सिद्ध होजा-यगा इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तब सबने आनन्दके साथ कहा कि इसी तरह सूर्यका प्रतिबिश्व दर्शन करनेसे हमारा कार्य सिद्ध होगा और अब कोई चिंता नहीं है।

श्चित्रथं ऋषि बोले कि अव उपासना सञ्बंधमें निश्चिन्त होगए परन्तु हमको समयपर तमोगुण उपस्थित होता है अर्थात् रात्रिके समय निद्रा आती है उसका क्या करना चाहिये इसका विचार करें क्योंकि तमोगुण रहनेसे कोई कार्य्य नहीं होसकता।

🛫 արկաշրության արկատիրը արկատիրը արկատիրել արկատիրը արկատիրը արկատիրը արկատիրը արկատիր արկատիր և արկատիր և արկատիր

च्चंचम ऋषि वोले-सात्त्रिक, राजसिक, ताम-सिक, यह तीन प्रकारकी सामग्री जगत्में उत्पन्न होती है इन तीनों पदार्थोंमें मनुष्योंके लिये सात्त्रिक सबसे श्रेष्ठ है।

ज्ञिष्ट ऋषि वोले-सात्त्विक भोजनसें क्या क्या पदार्थ हैं उनको तलाश करना चाहिये।

मृगमांस इत्यादि भोजन करनेसे आलस्य निद्रा-की अधिकता वहुत होती है यह तो प्रत्यक्ष फल देखते हैं।

श्राथम ऋषि बोले—गायका दुग्ध और मीठे फल मूल इत्यादि खानेसे मन स्वच्छ रहता है, और खूव आनन्दके साथ समय व्य-तीत होता है किसी प्रकारका कष्ट नहीं रहता।

तिय ऋषि बोले कि, गायका दूध व सधुर फल मूल इत्यादि सब सात्त्रिक खाद्य है, मांस जितने भी प्रकारके होवें व खद्दा मिर्च नमक उरदकी दाल तैल भैंसका दुग्ध व घी इत्यादि यह सब राजिसक पदार्थ हैं इनके THE STATE OF THE PARTY OF THE P

खाने या सेवन करनेसे रजोगुण उत्पन्न होता है, इसिलये हम लोगोंको यह सब पदार्थ,गायका दूध सीठे फल, सूल इत्यादि भोजन करना उचित है।

च्चित्रुर्थ ऋषि बोले कि हमारे काम चलनेके लायक कुछ थोड़ेसे ही पदार्थ हम चाहतेहैं, कि कौन कौनसे पदार्थ संसारमें राजिसक हैं और कौन कौनसे सान्त्रिक हैं पीछे विचार करेंगे हम लोग गायके दूधसे तथा मीठे फल मूलोंसे भलीभांति अपना जीवन निर्वाह करसक्ते हैं। अब चलिये अपना कार्य्य प्रारंभ करें। यह कहकर सप्तऋषि सूर्य्यका प्रतिविभ्न किसतरहसे दर्शन करेंगे इसका विचार करनेलगे।

ज्ञाथम ऋषि बोले—इस जगह किसी प्रका-रका स्वच्छ पदार्थ (स्फटिक प्रस्तर इत्यादि) पानेकी संभावना नहीं है इससे जलके प्रतिबि-स्वमें सूर्य्यके दर्शन करेंगे परंतु केवल एक पात्रकी आवश्यकता है।

्रितीय ऋषि बोले-पात्रके वास्ते कोई चिन्ता नहीं है चलिये प्रथम एक बार छत्तिका तलाश करें क्योंकि छत्तिकाके द्वारा पात्र तैयार

alling with the saling of the

करेंगे आगमें पकानेसे वह पात्र पक्का होजायगा। ह्यृतीय ऋषि वोले-आपने जो कहा वह सत्य है लेकिन हमारा इस आसनसे कार्य्य नहीं

चलेगा। कारण कि इस जगह सदा हवाका वेग रहता है इसलिये सूर्य्यका स्थिर होकर दर्शन नहीं होसकेगा क्योंकि जलमें प्रवाह होनेसे उसी प्रवा-हके साथ साथ सूर्य्यका भी प्रवाह होता है। जलमें और सूर्याक्षिमें इतना घनिष्ट सम्बन्ध है।

चित्र विश्व के स्वाप्त कारण कि उसी तालावके सम्पन्न होसक्ता है कारण कि उसी तालावके चारों तरफ जंगल है और बहुत बड़े वृक्ष भी हैं इसिलये वायु प्रवेश करनेकी संभावना भी नहीं है। इस कारण दो प्रहरको सूर्य्यका बहुत सुन्दर दर्शन होगा। इस कथाके अनुसार सप्तऋषि खूव आनन्दके साथ ठीक दो प्रहरके समय उसी स्थानमें उपस्थित हुए।

ऋषि बोले-देखिये तालीब ँपानी स्थिर है बस अब कुछ चिन्ता है केवल बैठनेकी जगह और साफ करके बैठनेसे ही सब कार्य सम्पन्न होंगे । यह देखके सूर्य गोलाकार स्थिर होरहा है । सप्तऋषि सूर्य्यदेवको जलके प्रतिबम्बमें दर्शन करके आनन्दसागरमें सम्न होगए और तालावंके तटपर अपने अपने स्थान ठीक करके आसन जमाये और उसी तालावसें स्नान करके सूर्य्यदेवको प्रणास नेके पश्चात् ओंकार उच्चारण करते करते ससुद्र तटपर उपस्थित हुए । पीछे वे सब ससुंद्रके तटपर खड़े होकर उससे निकलेहुए ओंकार सहा-संत्रके संग अपना अपना स्वर मिलाकर थोड़े समय तक ओङ्कार उच्चारण करतेरहे। पीछे गुरुजी ( ससुद्र ) को प्रणास करके अपने अपने आसनपर

१ अब उसी तालाबका नाम श्वेत गंगा होगया है और वह जगह पुरुषोत्तम कलियुगके स्थानसे विख्यात है। रथद्वितीयांक दिन बहुतसे यात्री एकत्र होतेहैं उस जगह इन्ही सप्त ऋषियोंके सात आसनोंके चिह्न अबतक मौजूद हैं और माळ्म होताहै कि वे चिह्न प्रलयकाल तक रहेंगे।

आकर बैठगये तत्पश्चात् भोजनका प्रवन्ध कर-नेमें तत्पर हुए। पहिले रोजके फल मूल इत्यादि प्रचुर रखे थे इसलिये ऋषियोंने उनको भोजन किया और भोजनके अन्तमें फिर अपने अपने आसनपर बैठे और धर्मा आलोचना करने लगे।

विद्धतीय ऋषि कहनेलगे कि कौनसा कार्य करनेसे शरीर पवित्र रहता है। जैसा कि लिखाहै-"आहारनिद्राभयमैथुनानि सामान्यसे-तत्पशुभिर्नराणाम्। ज्ञानं हि तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः॥"

तिय ऋषि बोले-िक हमारा बीजमंत्र ६ ओंकार) उच्चारण और सात्त्रिक भोजन इन दो प्रकारकी औषधि समान बातें करनेसे हमारा शरीर पवित्र रहता है।

श्चितुर्थ ऋषि बोले—शरीर पवित्र होनेके और भी नानाप्रकारके उपाय निकलेंगे परन्तु अभी तक हमको निश्चय नहीं ज्ञात हुआ है जब हमको ज्ञान उत्पन्न होगा तब शरीर पवित्र होनेके वास्ते और भी नाना प्रकारके उपाय तलाश करेंगे। րում արացանական արևարական արևարան արևար

ज्या अस ऋषि बोले-यह तो ठीक है कारण कि सूर्विक द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं होसकता।

ज्ञिष्ठ ऋषि बोले कि आपका कहना सत्य हैं अज्ञ सनुष्य और जंगलके पशु ये दोनों समान हैं। तब ऋषियोंने उठकर देखा कि अपराह्मकाल होगया है।

िक्कृतीय ऋषि बोले-कि अब सूर्यदेवकी तरफ यथा कथंचित् देखसक्ते हैं इसलिये इस समय देर नहीं करनी चाहिये, जल्दी चलिये समुद्रके तटपर पहुँचें ईसके अनुसार समऋषि आसन त्यागकर समुद्रके तटपर उपस्थित होकर ओंकार उच्चारण करने लगे और पश्चिमकी तरफ मुंह करके सूर्यदेवका दर्शन करनेलगे।

ह्याप्तऋषियोंके इस प्रकार दर्शन करते करते सूर्य्य छुपगया तब ऋषि पश्चिम दिशाके आकाशकी

१ इस समुद्रके तटपर सूर्यदेवका- उदय और अस्तद्रीन होताहै अब इस जगहका नाम स्वर्गद्वार ( जिस जगह पुरुषोत्तम दर्शन करके यात्री छोग समुद्रके तटपर जाकर समुद्रकी छहरमें स्नान करते हैं ) आजकळ उसीको-"जगन्नाथ" तीर्थ कळियुगका धाम कहते हैं।

तरफ देखने लगे पीछे ओंकार उच्चारण करके गुरुदेवको (समुद्रको) नमस्कार किया और फिर प्रथम ऋषि वोले कि अव चलकर खाने पीनेकी वस्तुओंका प्रवन्ध करना चाहिये। यह कहकर आश्रमकी तरफको चलेगये। आश्रममें जाकर द्वितीय और तृतीय ऋषि जंगलमें गये और वहांसे पक्के फल (केला अमरूद, सीताफल इत्यादि) संग्रह करके ठीक जगहपर आगये। तव सप्तऋषियोंने प्रीतिके साथ उन फलोंका भोजन किया और भोजनके पीछे फिर अपने अपने आसनपर बैठगये।

्ट्रितीय ऋषि वोले-हमारा विश्वास है कि सूर्यको हृदयमें धारण करके ध्यान करनेसे विशेष फल लाभ होगा।

The suppose and the suppose an

हमारा भी इसमें पूरा विश्वास है कि सूर्या-त्माको हृदयमें धारण करके ध्यान करनेसे जीवात्मा पवित्र होजायगा । क्योंकि वहुत सी पवित्र वस्तुओंके संगसे थोड़ी अपवित्र वस्तु भी पवित्र होजाती हैं। जैसे समुद्रके जलमें एक արկա արկարարին ար

कलश तालावका पानी डालनेसे उस कलशका पानी भी ससुद्रके जलमें मिलकर एकरूप होजाता है।

च्यातुर्थ ऋषि बोले—जब सूर्य्यदर्शन होता है तब श्रूमंगी करके(दोनों मृकुटियोंको जोरसे नीचेकी तरफ करके देखनेको श्रूमंगी कहतेहैं)उसी आंखके द्वारा थोड़ा जोरसे देखनेसे सूर्य्य सम्पूर्ण दृष्टिगोचर होता है। फिर भृकुटि ऊंची करके सूर्य्यदर्शन करनेसे सूर्य्यमंडलमें बहुत प्रकारका रंग दिख-लाई देता है। यह बात सुनकर ऋषियोंने कहा कि हम सबने उसी प्रकार दर्शन किया है। आंखोंमें जोर नहीं देनेसे (श्रूमंगी नहीं करनेसे) तेजबान सूर्यका पूर्ण ऋपसे कभी भी दर्शन नहीं होसकता।

हुसी तरह ऋषियोंमें बातचीत होतेहोते रात्रि दो प्रहर व्यतीत होगई और अंधकार व समुद्रकी लहरका कलकल शब्द हवाका हूहूशब्द ओंकार शब्द और पशु पक्षी पतंग आदिका शब्द एकत्र होकर भीषण शब्द सनाई दिया। आकाश मंडल तारोंसे परिपूर्ण होगया कृष्णपक्ष त्रयो- दशीके दिन ऋषियोंने जगत्की अवस्था इसतर-हसे दर्शन की इसिलये परस्पर मनमें नाना प्रका-रके भाव उदय होनेलगे।

ज्ञाथमऋषि वोले-यह तारे क्या पदार्थ हैं इनके द्वारा जगतका कौनसा कार्य्य होताहै।

दो पक्ष हैं शुक्ल पक्षकी सहायताके वास्ते कृष्णपक्ष है। कृष्णपक्ष नहीं होनेसे शुक्ल पक्ष भी नहीं होसकता। जैसे रज, सत्त्व, तम इन तीनों गुणोंमेंसे यदि एक गुण नहीं रहे तो कोई भी गुण नहीं होसकता, अर्थात् एक अग्निकुण्ड जलानेसे उस अग्निका वर्ण रजोगुण, उसी अग्निसे जो उजाला निकला वही सत्त्वगुण और अग्निको तमोगुण समझना चाहिये।

तिय ऋषि वोले कि चन्द्रका हास और वृद्धि सव कोई देखते हैं इस कारण चन्द्रको पूर्ण करनेके वास्ते बंड़े २ सब तारे हैं उसी चन्द्रके साथ मिलाकर चन्द्रको पूर्ण करते हैं, जैसे तिथिके अनुसार ज्वारभाटा घटता और बढ़ताहै ठीक चन्द्रकी अवस्था भी वैसी ही है । लेकिन दोनोंका कर्ता सूर्य्य ही है परंतु नक्षत्र नहीं रहनेसे केवल सूर्यकी शक्तिसे यह नहीं होसकता, इसी तरह चन्द्र नहीं होनेसे सूर्य्य भी नहीं रहसकता है जैसे काष्ट नहीं रहनेसे अग्नि रहसकती इसलिये परस्परकी सहायता संसारका कोई पदार्थ नहीं बनसक्ता । जैसे भोजन करनेमें पंचभूतोंकी आवश्यकता है भोजन तैयार करनेमें पंचभूतोंकी जरूरत अवश्य होती है क्योंकि जल नहीं होनेसे भोजन तैयार नहीं होसकता इसी तरह आकाश अगर नहीं हो तो हम अपनी चीजें किसके अन्दर रक्खें और अग्नि नहीं होनेसे भोजन कैसे पकसकता है। इसी तरह वायु नहीं होनेसे अग्नि नहीं जल सकती और फिर मृत्तिका आदि भोजन वनानेके यंत्र चूल्हा इत्यादि किससे बनावें और किस पर रक्खें और ओजन तैयार करें। इसिलिये पृथ्वीतत्त्वकी भी आवश्यकता हुई । इसी तरह हरएक वस्तु बनानेसें पंचभूतों ) अग्नि, जल, वायु आकारा, पृथ्वी ) की आवश्यकता है । इसीतरह जगतका પ્રત્યાન કાર્યો ભાગામાં ભાગ માર્યો ભાગ તામે ભાગ માર્યો છે. ભાગ માર્યો મ

कोई पदार्थ विना पंचभूतोंके नहीं वनसकता, तात्पर्य यह हैं, कि हम लोग इस जगत्में आकाश व पाताल तक जितनी प्राकृतिक वस्तु देखते हैं उतनी वस्तुओं में से यदि एक भी कम होजाय तो जगत्का कोई पदार्थ नहीं वनसकता विक यों कहना चाहिये कि यह जगत् ही नहीं रहसकेगा।

च्चातुर्थ ऋषि वोले कि आपने जो वह सत्य है परंतु इसका वैज्ञानिक पीछे करेंगे अव अपना कास साधन देखिये पर्व दिशा उद्देश्य है । वह साफ होगई है सूर्य्यदेवका प्रकाश होनेमें अधिक विलम्ब नहीं है, यह बात सुनकर सप्तऋषियोंने अपना अपना आसन खाग कर समुद्रके तट पर उपस्थित होकर समुद्रकी लहरमें स्नान किया और प्रत्येक ऋषि सूर्य्यकी हृदयमें धारणा करके ध्यान करने लगे । इसी प्रकार ऋषियोंके ध्यान करते २ जगत्का अन्धकार धीरे धीरे दूर होगया। सूर्य्यदेव जैसे ससुद्रके पूर्वभागके जलके भीतर अवगाहन करके ऊँचे (आकाश) में लालवर्ण रजोगुण-विशिष्ट धारण करके उदय हुए थे वैसे ही

थोड़ी देरमें ऋषियोंको नील वर्ण धारण करतेहुए दीखे और ऊँचे जलदी जलदी चलने लगे
ऋषिगण अतिआनन्दसे उसी सूर्य्यात्माका दर्शन
करने लगे। जब सूर्यदेव एक प्रहरका रास्ता
तै करचुके तब ऋषियोंने सूर्यदर्शन त्याग
किया कारण कि सूर्यका तेज धीरे धीरे वृद्धि
होनेसे नेत्रोंको असहन होनेलगा। इसलिये वे
तेजस्वी सूर्यको हृदयमें धारण करके ध्यान करते
करते आकर अपने अपने आसनपर बैठगये।
दो प्रहरके समय समऋषियोंका ध्यान भंग हुआ।

श्री थस ऋषिके कहनेके अनुसार सब ही आसन त्याग करके उसी तालावके तट-पर अपने अपने नियत आसनोंपर बैठगये और तालावके पानीके प्रतिबिम्बमें सूर्य्यात्माका दर्शन करनेलगे, तव तृतीय प्रहरके समयमें ऋषि अपने अपने आसन छोड़कर तालावके पानीसे लान आदि कार्य्य सम्पन्न करके निर्दिष्ट स्थानपर गये। ऋषियोंने भूख प्याससे कातर होकर पहले दिनके लायेहुए फल रखे थे उनका मोजन किया, मोजनके पीछे हरीतकीफल (हरड) के द्वारा मुह शुद्ध

ក្នុក្រភេពប្រពោះក្រោះ ក្រោយ នាបីកាន់នៅការ ការបំពេញ ការបំពានក្រាជា ការបំពេញ ការបំពេញ

किया और अपने अपने आसनोंपर वैठकर धर्म्म संस्वन्धी नाना प्रकारकी वात चीत आरस्भ की। ऋषिगण इस तरहसे प्रतिदिन तीन दफा परमा-त्माकी उपासना करनेलगे और रात्रिके वक्त उसी सूर्यात्साको हृदयमें धारण करके ध्यान और चिन्ता करते थे। इस तरहसे सदा आनन्द चित्तसे प्रतिदिन परमात्माकी उपासना करके परमात्माकी विभूति नाना प्रकारसे दर्शन करने लगे । आन-न्दकी सीमा नहीं रही । इस तरहसे दो वरस बीतने पर एक दिन रात्रिमें अनुमान तृतीय प्रह-रके अन्तमें प्रथम ऋषिने अचानक उठकर नाचना शुरू किया ऋषिको एकदमसे संज्ञाशून्य और नंगे देखकर दूसरे ऋषिगण आश्चर्य युक्त हो और उठकर उनको चिह्नाचिह्नाकर वुलाने परंतु वहां कौन सुनता था कारण कि वे इस जग-तुमें नहीं थे। ऋषि प्रायः इसी तरहसे एक घड़ी तक रहे अन्तमें संसारमें प्रत्यागमन किया (चेतन प्राप्त हुआ) तव ऋषियोंने अचेत होने व नाचनेका कारण पूछा । उन्होंने जवाव दिया हम सूर्या-त्साको मनके द्वारा हृदयमें स्थापना करके ध्यान

और चिन्ता करनेलगे उसी समय थोड़ा तमोगुण था संसाधि (तन्द्रा) आकर उपस्थित हुई। सूर्यदेव एक प्रहर दिन रहनेसे जिस जगह गमन करते हैं ठीक उसी स्थानके पश्चिम आका-शसें चन्द्राकृति स्वर्णवर्ण विशिष्ट एक ज्योतिपदार्थ आँख मूंदकर देखनेसे दृष्टिगोचर हुआ वह पदार्थ चन्द्रसे प्रायः १० गुना बड़ा था । उसके आकाश संडलमें नक्षत्र और मेघ कुछ नहीं था केवल साफ नीलवर्ण आकारा दीखता था और वहां जीवोंमें केवल हम (ऋषि) थे और पदार्थींके केवल वही निष्कलङ्क गोलाकृति ज्योति थी इस-लिये में उस पदार्थका दर्शन करके आनन्दमें सझ होकर खड़ा होगया और पूर्ण आनन्दसे नाचने लगा जैसा कि आपलोगोंने देखा था । इसके पश्चात् सुझको सालूम नहीं कि वया हुआ। आहा! अब तक भी वह पदार्थ मेरी आँखोंके सामने फिरता हुआ प्रतीत होता है, उस कहां तक शोसा वर्णन करूं। वस यही कहते वनता है कि मेरी इस छोटीसी शक्ति नहीं है जो उस अपूर्व आनंददायक पदा-

ուրաարեր արկարարի որկապիրը արկապարեր արկարարից դերարինարին է արկարարից որին արկարարից արկարարից ուրարարից ուրա

र्थकी शोभा वर्णन करसकूं। तथापि सुझको यह प्रतीत होता है कि मैं उस पदार्थको जीवनभर नहीं भूलूंगा । इतना कहकर फिर ओम शब्द उच्चारणकरते करते आँखें मीच छीं। दूसरे ऋषि इनके मुखसे इस प्रकार कथा सुनकर आन न्दपूर्ण कंठस्वरसे कहने लगे कि क्या चिन्ता है हसलोगोंको भी अवश्य किसी न किसी रोज इसी-प्रकार दर्शन प्राप्त होंगे । अतः अव हमको अपना वृथा समय नष्ट करना उचित नहीं है यह कहकर अपने अपने काममें तत्पर हुए। ऋषियोंको पहिले सामान्य तसोगुण ( आलस्य ) था परंतु प्रथम ऋषिने जव अपूर्व आनन्दसय घटना सुनी थी उसी ससय उनका तमोगुण एकदम दूर होगया था। इसी प्रकार सप्तऋषि चित्त लगाकर ब्रह्मोपासना करने लगे। कुछ दिन पीछे क्रमसे प्रत्येक ऋषिको दर्शनलाभ हुआ और वे सब आनन्दमें होगए।इस कारण ब्रह्मोपासनाके सम्बन्धमें उत्साह बढ़ने लगा। इस तहरसे प्रायः एक वर्षके पछि परमात्माकी अनन्त प्रकारकी विभूति ऋषियोंके आंखके सामने उदय होने लगी। उस

րանական արկարարի արկարարին արկարարարին արկարարին արկարար

विभूति दर्शनके सम्बन्धमें कुछ लिखा नहीं गया है। नानावर्णविशिष्ट पांचभौतिक साधारण ज्योतिके अंदर ब्रह्मज्योति सिश्रितरूप कभी सर्पाकृति कभी मनुष्याकृति और कभी पशु आकृति और कभी पक्षी आकृति कभी स्तंभाकृति और कभी पृष्पाकृति आदि बहुविध रूप देखने लगा।

हुस प्रकार ब्रह्मोपासनामें और भी कुछ दिन वीतने पीछे एकदिन कि भैं आज तीसरे प्रहरके समयसें सत्त्वगुणविशिष्ट सूर्यात्साको करके ध्यान करने लगा, उस समय सेरे पाससे अनुमान सात आठ हाथ ऊंचे उसी सूर्यसण्डलस्वरूपमें एक तेजोमय पदार्थ देखनेसें आया, जैसे जलमें शोल मत्स्य वहुत गुलावी रंगके इकडे होकर उलट पलट होतेहैं इसी तरह संडलाकार पदार्थसे उस तेजोसय किरणके साफिक थोड़ीसी किरणें आकर आँखोंमें गिरीं। परंतु वे किरणें गरम नहीं थीं इस तरहसें दर्शन करनेसे सुझको मालूम रजोगुणप्रका-कि वही त्रिगुणयुक्त एक ओंकार

արարացույց է Արուդիարանիացություրությունը բանացություրությունը անիրարան անուրդությունը է անուրդությունը ենկան անու

शमें जैगत्के आवश्यक जीव आदि सृष्टि कार्य्य सम्प्रदान करते हैं इसिलिये ओंकारके वीचमें (सूर्य्यात्मामें) तीन कार्य्योंके अनुसार तीन रूप वर्तमान हैं। सत्त्वगुणमें विशिष्ट ओंकार हमें ज्ञान देनेके वास्ते त्रिगुणमें तीन प्रकारके रूपमें दर्शन देते हैं। उपस्थित जो रूप था वह रजो-गुणविशिष्ट था यह ही मेरा विश्वास है।

माह सुनकर ऋषियोंने कहा कि आपने जो कहा सब सत्य है हमारा भी इसी बातमें विश्वास है। इस तरहसे सप्त ऋषियोंने ब्रह्मोपासना करते करते थोड़े दिनोंमें वही रूप दर्शन किया और धीरे धीरे ब्रह्मोपासनामें और भी उत्साह बढ़ने लगा और उसके साथ साथ ज्ञान भी उदय होने लगा।

ह्युस प्रकार सप्त ऋषियोंके ब्रह्म उपासना करते करते प्रायः एक वर्षके अनन्तर एक दिन एक ऋषि बोले कि आज में दो प्रहरके वक्तमें सूर्या-

The state of the s

१ जगत आत्मां (सूर्यात्मां) में रजोगुणविशिष्ट जो तेजोमय पदार्थ दर्शन हुआ वह तेजोंमय पदार्थ ही सारे जगत्के रजोगुणका आकर स्थान है इस दिये उसी स्थानसे जगतमें जीवादि सृष्टिके वास्ते जीवोंको रजोगुण प्राप्त होता है।

त्माको मनके द्वारा हृदयमें स्थापना करके आँख सीचकर ध्यान और चिन्ता कररहा था कि करीव तीसरे प्रहरकें अनुमान सार्धद्विहस्त हमारी आँखसे ऊपर देखनेमें आया कि जैसे दो पद्मपुष्पोंके नीचेकी दोनों डंडियां आपसमें मिलादेनेसे एक गोलाकृति कमल वनजाता है वैसी ही आकृतिका नानावर्ण विशिष्ट एक ज्योति चक्रके समान घूसताहै और सेरी नाभिसे कटिदेश पर्यन्त ओंकार शब्दकी एक ऐसी आवाज सुन पड़ती है मानो सौ भ्रमर गुंजार कररहे हों।ओंकार उच्चारण इस प्रकार अति अद्भुत पदार्थ दर्शन करके और सनोहर सुनकर मैं एक बारही मोहित होगया। उस समय मेरा सन इस असारसंसारमें नहीं था। ऐसा दर्शन करते करते प्रायः दो घड़ी होगई परंतु सेरी तृप्ति हुई। अहा! वह रूप कैसा मनोहर लगा इसके दृष्टान्तके लिये कोई ऐसी वस्तु इस जगत्में नहीं दीखती जिससे इसकी तुलना करूं। अस्तु इतना ही कहदेना काफी होगा कि उस पदार्थके समान इस संसारमें कोई वस्तु नहीं है। देखते देखते मेरी आँखोंको इतना आनन्द हुआ कि जिसकी सीमा

न थी नेत्रोंको और कोई वस्तु देखनेकी इच्छा नहीं रही । वस, ऋषि लोग उन ऋषिके मुखसे इस प्रकार आश्चर्यजनक कथा सुनकर आनन्दसे अश्रपात करने लगे और उसको वार वार धन्यवाद देने लगे। पीछे ॐ शब्द उच्चारण करके अपने अपने आसनपर बैठ गए और जगत्की स्थिति धीरे धीरे सोचने लगे। आन-न्दकी सीमा नहीं रही, ब्रह्मउपासनाके विषयमें उनको और भी अभिलाष बढ़ी। रजोगुण और तमोगुणवर्जित सप्तऋषियोंने इस प्रकार ब्रह्मो-पासना करते करते छै भासमें सबोंने उसी प्रकार दर्शन पालिया। परंतु हमेशाके वास्ते ब्रह्मदर्शन करनेमें उनको कोई उपाय नहीं सूझा।

कि ऋषि बोले-कि हमने एक वार सव (रजः सत्त्व, तमोगुण) पृथक् पृथक् दर्शन किये, इसमें हमको यह नहीं समझना चाहिये कि हमने सिद्धि प्राप्त करली जबतक हम लोग सदा इन्ही तीनों रूपोंका दर्शन करनेयोग्य न होंगे तबतक सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। अर्थात हमने जो दर्शन किया वह किस उपायसे हमेशा <mark>লিক্তির প্রতিভাগের প্রতিভাগের প্রতিভাগির প্রতিভাগিন কর্মিন ক্রিন ক্রিন</mark>

देखनेमें आवे इसकी चेष्टा करनी अति आव-

ह्या प्रथम ऋषिने उत्तर दिया—िक हमारे खयालमें पहिले जो पदार्थ दर्शन किया है उसकी धारणा ध्यान और चिन्ता करना उचित है। जव वही रूप सर्वदा दर्शनमें आवेगा तब द्वितीय-रूपकी धारणा ध्यान इत्यादिकी चिंता करनी होगी। जब वही रूप सर्वदा दर्शन होगा तव तृतीय रूपकी धारणा ध्यान और चिंता करेंगे। जब फिर सर्वदा वही रूप दर्शन होंगे तब जानेंगे कि हमने परमात्माकी सिद्धि लाभ की।

तिय ऋषि वोले-िक हम लोगोंने पहिले भूल की हमने जब जो दर्शन किया था तबहीसे अगर उसी प्रकार कार्य्य करते तो शीव फल प्राप्ति होती। अब एक रूपकी चिंता करनेसे दूसरा और एक रूप आकर मनमें उदय होगा उसका क्या उपाय करें सो कहिये।

्विव चतुर्थ ऋषि बोले-कि आपका कहना अथवा सिद्धान्त ठीक नहीं है, बस; सबसे उत्तम यही है कि हमने जिस पदार्थको सबके अन्तमें

արկնությունը արկրաանին գորհայնին արկրարին է արկրարին է արկրարին է արկրարին բորկությունը բորկությունը և արկրացին

देखा है वही केवल सत्त्वगुण विशिष्ट है इस लिये वही रूप धारणा करके ध्यान करनेसे हसारा समस्त कार्य्य सिद्ध होगा । आपके कहनेके माफिक कार्य्य करनेसे वारवार सूर्य्य देवकी उपा-सना करनी होती है हमने जिस प्रकार कार्य्य किये हैं वह सब उत्तस हैं, अन्तमें जो रूप दर्शन किया है वही रूप धारणा ध्यान और चिंता करनेसे हमारा कार्य्य सिद्ध होगा क्योंकि सत्त्वगुणविशिष्ट है और चन्द्रसाके आकारका जो पदार्थ हम लोगोंने दर्शन किया है वह भी त्रिगुणयुक्त है इसका प्रसाण यह है कि दर्शनमें रजोगुण रक्तके समान दृष्ट होता है और उसीमें कुछ र तसोगुण भी दष्ट होता है इन दो गुणों (रज, तम) से सत्त्वगुण अधिक मालूम होता है यह सब दर्शन ठीक ऐसा ही होता है जैसा कि सूर्य्यके अन्दर, और सूर्यका आकार रूप केवल रजोगुणविशिष्ट है परन्तु हम लोगोंको केवल सत्त्व-गुणकी ही आवश्यकता है इस लिये उसी सत्त्व-गुणाश्रित परब्रह्मका धारणा ध्यान और चिन्ता करना ही उचित है क्योंकि सत्त्वगुण सबके ऊपर

a ավատայիա ավաշացիա ավատայիա ավատային ավաշացիա ավասավաշացիա այդում ավասացիա շվում շվան ավատային հայտության աշխա

TO THE PROPERTY OF A PROPERTY

वास करता है उसी सत्त्वगुणके आश्रयसे गुणातीत परब्रह्मको लाभ करनेकी चेष्टा करनी चाहिये इस कारण रजोगुण और तसोगुण दर्शन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । पहिले गुणातीत जिस जगह है उसके नीचे (जग-त्के अन्दर ) केवल सत्त्वगुणमें उसी पर ब्रह्मका एक अंश है उस अंशके नीचे फिर एक परब्रह्मका अंश त्रिगुणयुक्त है (सूर्य्य ही त्रिगुण-युक्त ओंकार है) और फिर उसके नीचे केवल रज और तसोगुण है। इसिलये हमको रज और तसोगुणयुक्त जो पदार्थ हैं उनके दर्शन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सत्त्वगु-णके रास्ते होकर ऊंचे रास्तेमें (जगतके ऊप-रकी तरफ ) गुणातीत निर्गुण परमात्माकां दर्शन करनेकी चेष्टा करेंगे नीचेकी वस्तुओंकी आवर्यकता नहीं है। यह कहकर चतुर्थ ऋषि चुप होगये।

मुह सुनकर दो ऋषियोंने सोचकर उनसे सम्बोधन करके कहा—िक हमारे विचारमें आपने जो कहा वह सब ठीक है इसमें कोई संदेह नहीं है। इस लिये हम सवको इसीतरह चलना उचित है, यह कहकर सवोंने ओंशब्द उच्चारण करके त्रिगुणयुक्त सूर्य्यकी उपासनको त्याग दिया और उस पद्मपुष्पके आकार ज्योतिका रूप हृद्यमें धारणा करके ध्यान और चिन्ता करना आरंभ किया । और उसी रोजसे ऋषियोंक आन-न्दकी कुछ सीमा नहीं रही । इसी प्रकार प्रतिदिन सब ऋषियोंने अपने निज कर्तव्यको करते र सिद्धि प्राप्तकी।

क्रिक दिन सप्त ऋषि सात आसनोंपर बैठे हुए थे तब प्रथम ऋषि बोले कि अब हम लोगोंको दीर्घ आयु होनेका कोई उपाय सोचना और यत्न करना चाहिये।

विव दितीय ऋषि वोले—कि शुक्र घनीभूत होनेसे दीर्घ आयु होतीहै। इसमें तो कोई संशय नहीं है, तब शुक्र घनीभूत होनेका एक उपाय यह है कि सास्विक भोजन करे सो तो हम लोग करते ही हैं।

मुह सुनकर तृतीय ऋषि बोले—िक केवल शुक्र घनीभूत होनेसेही दीर्घ आयु नहीं होती, իրությունը արկարարի արկարարի արկարարի արկարարի արկարարի արկարարի արկարարին արկարարին

जैसे दीपकमें तेल रहनेसे भी दीपककी आग बुझजाती है और जैसे मकान फूटजानेसे घरके टूटेहुये स्थानमेंसे ज्यादा हवा प्रवेश करके दीप-कको बुझा सकती है वैसेही हमारा देह नष्ट होजाय तो केवल शुक्रसे किसी प्रकार भी देहाभि-की रक्षा नहीं होसकती। इस लिये इसके सिवाय और कोई उपाय निश्चय करना आवश्यक है।

विव चतुर्थ ऋषिने कहा—िक जरूर इसका और भी कोई उपाय होगा जैसे हम लोग भोजनकी सामग्री चूलेमें आग जलाकर पकाते हैं परन्तु जब चूलेकी आग इन्धन रहनेसे भी बुझ जाती है तब फूंक देकर उसी आगको प्रज्वलित करलेते हैं इसी प्रकार हमारे श्वास प्रश्वाससे देहकी अग्निको प्रज्वलित करसकते हैं। ऐसा हमारा विश्वास है कि चूलेकी अग्निके समान हमारे शुक्रकी रक्षा भली भाँति होसकेगी।

श्चाह वचन सुनकर पंचम ऋषि बोले-कि अगर सनुष्यके देहकी अग्नि एकदम बुझ जाय तो फिर उस बुझीहुई अग्निको कौन प्रज्वलित करेगा क्योंकि वह मनुष्य सृतावस्थामें होजाता है जिसकी अग्नि बुझ जाती है उसकी राक्ति इतनी कहां कि फिर वह अपनी देहाग्निको प्रज्वलित करले ।

कुस्ता सुनकर षष्ट ऋषि वोले-कि आपकी वृद्धिको धन्यवाद है निश्चय हमारी चेष्टा ऐसी होनी चाहिये कि जिससे हमारी देहांकि हरसम्य प्रज्वलित रहें। अव नासिकाके द्वारा थोड़ी थोड़ी हवा सारे शरीरमें प्रवेश करती है इस लिये देहकी अग्नि भी प्रज्वलित रहेगी जिससे किसी प्रकार भी देहांग्नि बुझनेकी शंका नहीं रहेगी। कारण कि देहमें हवाका आवागमन रहनेसे देहकी अग्नि कदांग्नि नहीं बुझेगी। तब आनंदसे जीवात्मा (में) देहांग्निके बीचमें वास करेगा और तब मृत्युका भय नहीं रहेगा।

व सप्तम ऋषि बोले-कि हमको एक बार परीक्षा करके देखना उचित है।

्विच प्रथम ऋषि बोले-कि परीक्षामें हमारी किसी प्रकारकी हानि नहीं है परन्तु फिर एकबार विशेष रूपसे विचार करके देखना भी तो हमारा

ությունիարանինը բաժմարարինը բանկարարինը բաննարանին բաննարանին կանված անկարարերի բաննարա

कर्तव्य है हसारी नासिकासें हवाके प्रवेश करनेके दो रास्ता सुख्य हैं और इसी प्रकार और भी रास्ते हैं जैसे दो कान दो चक्षु दो रसना (जिह्वा) (एक जीस हसारे ठीक तालुके नीचे बहुत छोटीसी ऊपरकी तरफ लटकती हुई है सुह फाड़कर दर्पण द्वारा देख सकते हैं वह पदार्थका स्वाद लेती है और इस वड़ी जीभको मदद करती है ) मुख और गुह्य द्वार इत्यादि हैं। इसी प्रकार इनके द्वारां भी शरीरके अंदर हवा गमन इसी तरह छिंगके भीतर भी दो रास्ते हैं। एकसेंसे सूत्र निकलता है और दूसरेमेंसे वीर्घ्य पतन होताहै। असली बात यह हैं कि चन्द्र और सूर्य्य इन दोनोंका अधिकार है और दक्षिणभागकी तरफ सूर्य्यका अधिकार है और वासभागकी तरफ चन्द्रका अधिकार है, इसी कारण मनुष्यके वामांगको चन्द्रांग और दाहिने अंगको सूर्य्यांग बोलते हैं। हम जो कुछ पदार्थ भोजन करते हैं वह ही सूर्याप्तिमें (देहाप्तिमें ) परिपक होकर शुक्रमें परिणत होताहै और अंतमें वास

तरफ स्थित होता है देखा जाताहै कि सूर्याप्ति (देहाग्नि) को वही चन्द्र रक्षा करता है। कारण कि चन्द्रांगही शुक्रका स्थान है और शुक्रही देहाग्निमें तेलका काम करता है अर्थात् उसीकी रक्षा करताहै। अब यह देखना योग्य है कि किस रास्तेसे होकर किस प्रकार हवा प्रवेश करती है और फिर अशुद्ध होकर निकलती है। यह अवश्य विभिन्न गुणयुक्त है। इस कारण इसे अग्नि सस्बन्धमें खूव सावधानीसे कार्य्य करना उचित है। कारण कि देह सस्वन्धमें कार्य्यके गड़वड़ होनेसे हितमें अहित होजाता है।

१ शुक्रही चन्द्रनामसे विख्यात है और उसी चन्द्रको सुधा भी कहते हैं। क्योंिक उसही चन्द्रको पान करनेसे सूर्य्याय प्रकाशमान रहता है जैसे तैळ दीपायिकी रक्षा करता है वैसेही चन्द्र सूर्य्यायिकी रक्षा करता है इसीको योग वोळते हें। अर्थात् उसी चन्द्रको पूर्ण रखनेसे प्राणियोंकी देहरक्षा होतीहै। कारण कि उसी सूर्यायिके वीचमें (जीवात्मा) वास करता है (जीवात्मा) उसी सूर्य्यकी ज्योति है। और इसके बुझ जानेसे जीवात्मा नहीं रहसकता इसीसे इस चन्द्रका ह्यास नहीं हो (शुक्रयतन न होवे) ऐसी चेष्टा करनी चाहिये और इसकी चेष्टा करनेकोही योग बोळते हैं।

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O जी छे दितीय ऋषि बोले-यह मनुष्य देह भी एक छोटा सा जगत् है और यह भी सहाज्यत्के समान थोड़ासा ब्रह्म अंश है और सहाजगत्के गर्भमें इसका वासस्थान है इस लिये सहाजगत्के गर्भकी अवस्था जाननेमें कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि इस जगत्में हम गर्भके समस्त पदार्थ देखते हैं। अविनाशी परमात्मा जब जग-त्के कर्ता विराट् पुरुषको ही मनुष्य जान सकता है तब इस सामान्य जड़ जगत्की अवस्था जानना क्या कठिन है। इसी कारण सब सनु-ज्योंको परिश्रम करना चाहिये इसका फल अवस्य भिलेगा।

त्या त्रिय ऋषि बोले-िक देखिये हवा जगतसें एक प्रकारकीही है परन्तु पदार्थींके संयो-गसे पृथक् २ गुणयुक्त होजाती है जैसे गुलाब, चमेली, बेली, जुई, रजनीगंधा, मिलका, गंध-राज, शेफालिका, कामनी, चम्पा इत्यादि नाना प्रकार सुगन्धित पुष्पोंके संयोगसे वागकी हवा सनोहर होती है वही हवा मनुष्य अति आनंदके साथ ग्रहण करके शरीरकोस्निग्ध करते हैं। तथा

वही हवा मैले स्थानमें मलमूत्रादिसंयोगसे दुर्गन्ध और पीडाजनक होजाती है। जलसंयुक्त हवा (जो नदी या बड़ा तालाव उलांघकर चलती है) बहुत ठंडी और देहको पुष्टिजनक योगियांको अतिप्रिय होसक्ती है तेजके संयोगसे हवा गरम होती है और जिसके देहमें शीतका प्रकोप हैं उसके वास्ते हितजनक है अथवा पित्त या वायुप्रधान जो मनुष्य हैं उनके वास्ते वही हवा अनिष्टजनक है। तब योगीके लिये कौनसी हवा उत्तम है इसका निश्चय करना चाहिये, और वृक्ष आदि संयुक्त वायु हमारे लायक है या नहीं इसका भी निश्चय करलेना चाहिये। और दिनरातमें कौनकौनसी हवा चलती है इसको भी जानना आवश्यक है।

हुस प्रकार ऊपरके लिखेहुए प्रश्न चतुर्थ ऋषिने सुनकर कहा—िक केवल योगियोंके लियेही नहीं बल्कि तमाम तन्दुरुस्त मनुष्योंके लिये भी जलसंयुक्त हवा सबसे उत्कृष्ट है। कारण कि नाना प्रकारके स्थानोंसे आईहुई हवा जलमें साफ होकर फिर उत्तम होजाती है. THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

इसी कारण नदी या समुद्र व बड़े तालाब इत्या-दिके तटोंपरकी हवा सब मनुष्योंके सेवनीय है। इस वास्ते ऐसी हवाके लिये समयकी आव-रयकता नहीं है, कारण कि इस जगहकी वायु हरसमय स्वच्छ रहती है (कोई जगह प्रातःकालका वायु विशेष लाभदायक होता है किसी जगह सायं-कालका वायु अति लाभदायक होता है इस लिये कहागया है कि तालाब या समुद्र अथवा नदीके तटकी हवा हरसमय साफ रहती है)।

द्वाब पंचम ऋषि बोले—िक इस महाब्रह्मांडके उत्तरिद्शामें चन्द्र है और दक्षिणिदेशामें सूर्य्यका वासस्थान है यह सब कोई देखते हैं। इसीतरह मनुष्यके भी उत्तर दिशामें (बाई तरफ) चन्द्र है और दक्षिण दिशामें (दक्षिणतरफ) सूर्य्य है। चन्द्रकी किरण हमलोग शीतल सम-झते हैं और सूर्य्यकी किरणें गरम, परन्तु किरण पदार्थ एक ही है इसमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। हम चन्द्रकी किरणको इड़ा बोलते हैं और सूर्यकी किरणको पिंगला कहते हैं। इसी प्रकार फिर इड़ाको गंगा कहकर ज्यवहार किया है कारण

րում այդ արդրային արդրագրին է արդրագրության արդրայացում և արդրագրեր և արդրագրի արդրային և արդրագ

कि यह अपान वायुसे निकलती है इसी कारण इसको शीतल अनुभव करते हैं, एवं सूर्य्यकी किर-णको अर्थात् पिंगलाको यसुना कहसकते है कारण कि यह अग्निसे निकली है और इसी लिये उष्ण अनुभव करते हैं । इसी हम इसको तरह फिर इड़ा (चन्द्र) को रजोगुण कह सकते हैं और पिंगला ( सूर्य ) को तमोगुण कहसकते हैं। इन दोनों गुणोंके वीचमें सुबुम्ना है वह सत्त्वगुण विशिष्ट है उसीको सरस्वती कह-सकते हैं अर्थात् सुषुम्ना और सरस्वती एकही पदार्थ है इन तीनों ( इड़ा पिंगला सुषुस्नाके वीचमें ) ही प्रकृति नामसे परम ब्रह्मका एक अंश मिश्रित होकर वास करता है। उसीके कार्य्यके प्रभावसे नाना प्रकारके नाम होगए हैं जैसे मन, आत्मा, प्राण इत्यादि हैं परन्तु मन, प्राण, आत्मा संव एकही पदार्थ हैं उस एकके ही कार्य्यवश तीन नाम होगये हैं। असली वात

१यमुनाको इस स्थानमें उष्ण प्रस्रवण कहा यह जलसंयुक्त अग्नि है। तात्पर्य यह है कि वह सूर्य्याग्नि और जलसंयुक्त साधारण अग्नि एकही पदार्थ है। परन्तु उसी साधारण अग्निके अन्दर ब्रह्मांश प्रवेश करनेसे उसे हम विभिन्नरूप दर्शन करते हैं।

માં દ્વાપાલ મામાં કામાં કામાં કામાં કામાં આપેલ સાપાલ મામાં આવેલ સાપાલ સામાં કામાં આપાલ સાપાલ કામાં કામાં કામાં

यह है कि वह एक आत्मा सब कार्य्य करताहै क्या नाना प्रकारके कार्य्य करनेसे परमात्मा भी नाना प्रकारके होसकते हैं ? कदापि नहीं।

शिष्ठ ऋषि बोलै—कि वह केवल बहाही सत्य है और जगतमें जितने पदार्थ हैं सब मिथ्या हैं क्यों कि इन सबका विनाश देखा जाता है परन्तु केवल उस सत्त्वगुणमें स्थित परब्रह्मका विनाश नहीं है।

ह्वासम ऋषि बोले-कि इस महाजगतके हृदयमें जो सूर्याग्नि दृष्टिगोचर होती है उसीमें परब्रह्मकी ज्योति प्रकाशक है यह सर्व्वसाधारण देख सकतेहैं और सूर्यके उर्ध्व देशमें व जगतके ललाटमें जो सत्त्वगुणविशिष्ट साधारण ज्योति हिथत है उस पंचभूतके पंचरंगविशिष्ट कमला-कृति ज्योतिमें उसी ब्रह्मज्योतिका प्रकाश है।

१ उसी सूर्य्यकी ज्योतिको परमात्माकी शक्ति अथवा चेतनशक्ति कहते हैं । यह समस्त जगत उस अखंड ज्योतिसे ही व्याप्त होरहा है । इस छिये जगन्मय ब्रह्म कहसकते हैं । परन्तु इस ब्रह्मके अंशका ज्योति ही जगन्मय है ब्रह्म अंश नहीं है । साफ ब्रह्मका रूप कोई मनुष्य देख नहीं पाया है । क्यों कि जगत्में अग्न और ज्योति इन दोनों पदार्थोंमें मिळकर परमात्माकी शक्ति वास करती है ।

որ գրանարինը արկրարինը բարկրարինը բարկրարինը բարկրարինը բարկրարին բարկրարինը արկրարինը բարկրարինը բարկրարինը դ

किन्तु प्रकाश साधारण मनुष्य नहीं देखसकता यह सत्वपदार्थ (परब्रह्म) जगत्में प्रवेश करके जग-तको चेतन अवस्थामें रखता है। जिस समय यह सत्त्व पदार्थ इस जगतको परित्याग करके चला जायगा तव यह जगत् (देह और संसार दोनों ) जड़पदार्थ होजायेगा। इस वृहत् जगत्का नादा होनेका प्रमाण यह है कि मनुष्यका देह एक छोटा जगत् है यह पहिले लिखा जाचुका है और यह महा-जगत् अर्थात् संसार उस छोटे जगत्से वहुत वड़ा है। अन्तर इसमें और उसमें केवल इतना ही है कि यह (महाजगत्) क्षुद्रजगत्से वहुत काल पश्चात् नष्ट होता है परन्तु इसका नारा अवस्य होता है। कारण कि इस छोटे जगत् ( इस देह) का भी तो नाश है हां; इस छोटे जगत्की आयु अल्प है और महाजगत्की अधिक है। इस लिये इस असार और मिथ्या नाशवान् जगतके वास्ते जिससे हमारा कोई सुकार्य्य नहीं होता वृथा अपने असूल्य समयको नष्ट करना सूर्लोंका कार्य्य है।

ज्ञाथम ऋषि बोले-कि खैर अव हम लोगोंको चन्द्र, सूर्य्य, प्राण,अपान,वायु बराबर करके पूरक, कुंभक, रेचक इन तीन रीतियोंके अनुसार योग साधन करना उचित है। मनुष्यके वास तरफ चन्द्र शीतल है और दक्षिण तरफ सूर्य्य गरम है । इसलिये शीत और उष्ण वायु वरावर करके पूरक कुंभक, रेचक, करनेसे सनुष्यदेह ही ठीक रहेगा अर्थात् नासिकाके दक्षिण और वाम दोनों छिद्रोंद्वारा ससान वायु ग्रहण करके यथासंभव कुंभक करने पंश्चात् रानैः रानैः रेचक करनेसे हमारे रारीरके भीतर पवित्रता उत्पन्न होगी और इसी कारण इस दुखदायी व्याधिके हाथसे हस लोग सुक्त हो सकेंगे। कारण कि देहकी अग्नि प्रज्वित रहनेसे देहके आभ्यन्तर मलको जला देगा तब सुतरां पवित्र और आरोग्ययुक्त रहेगा। हमारा शरीर और भोजनके समय वामनासिका रुईसे बंद करना अति आवर्यक है कारण कि भोजनके समय अधिकी अति आवश्यकता है क्योंकि अधि नहीं होतेसे भोजनके पदार्थीका परिपाक नहीं होसकता

🗫 գուննացունից բոննաց անույ բոննացունել բոննացունել բոննացինը բոննացունել բոննացունել բոննացունել բոննացունել բոննացունել

इन सब कार्थ्योंको विचार कर मनुष्योंको चलना उचित है इस रीति अनुसार आचरण करनेको ही योगांग कहते हैं। यह जगत् (देह अथवा महा-जगत्) समान भाग शीतसे ठीक ठीक चलता है इसी कारण सूर्यदेव छः सास उत्तरायण और छः मास दक्षिणायन रहते हैं। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तब गरसी पड़ती है और जब दक्षिणायन होते हैं तब शीत होता है, इस प्रकार शीत और उष्णका समान भाग छः छः सासका करके सूर्य देव इस जगत्की रक्षा करते हैं।

हिंद्वितीय ऋषि वोले—िक मैंने एक समय कुंभक करके नेत्र स्थिरकर रक्ष्वेथे उससे दूरकी वस्तु सामने ही प्रतीत होती थी और हमारे नेत्रसे अंदाज डेढ़ हाथ आगे एक मनुष्यकी सूर्तिका दर्शन हुआ और जान पड़ा कि मानो वह भी मेरी तरफ आँख मिला रही है हमको उस समय अति आनंद प्राप्त हुआ। इसलिये नेत्र स्थिर करनेका अभ्यास करना भी हसारा कर्तव्य है।

त्वितीय ऋषि बोले-िक यह बात ठीक है, क्योंिक हमने भी एक समय इस प्रकार दर्शन पाकर अति आनंद उठाया है । इसलिये अव हसको नेत्र स्थिर करनेका अभ्यास करनेके लिये किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। दिनके समय किसी पहाड़की चोटीपर और रात्रिके समय किसी वड़े नक्षत्रकी तरफ देखनेसे ही हमारा कार्य्य सम्पन्न होसकता है, इसको त्राटक या दिव्यदृष्टि कहसकते हैं।

चुतिर्थ ऋषि बोले-कि यहां पासमें कोई पहाड़ नहीं है इस लिये किसी बड़े वृक्षकी डाली किंवा फल पर लक्ष्य करनेसे भी हसारा मनोरथ सिद्ध होसकता है खैर इसके लिये कोई विशेष चिंता नहीं है।

विंचम ऋषि वोले-कि और भी एक कार्यं करना होगा, वह यह है कि हम लोग जो जो वस्तु खात हैं वह एक दिनमें परिपाक नहीं होस-कती है और इस कारण पेटमें हमेशा मल मूत्र आदिक जमा रहता है, वहीं मल मूत्र साफ करने के वास्ते कोई उपाय करना चाहिये।

व यह बात पंचम ऋषिकी सुनकर षष्ट ऋषि बोले-कि हमारे पेटके नाभिदेशको श्वास प्रश्वासके द्वारा चारों तरफ घुमानेसे पेटका सप्तर्पत्रन्थः। (८५)
समस्त भोजन मल मूत्र इत्यादि एकत्र होजायगा
और इसी प्रकार कर्स करनेसे हमेशा पेट साफ
रहेगा इस कियाको नोलिकम्म कहसकते हैं।
और श्वास प्रश्वासके द्वारा पीठकी तरफ पेट
लगानेसे पेटकी अग्नि वृद्धि होकर पेटका
अग्नुद्ध पदार्थ सस्म करती है और फिर मल
सूत्र इत्यादि नीचेके द्वारसे निकल जायँगे
तव पेट साफ होजायगा, इसिक्रयाको उड्डियान
वन्ध कहसकते हैं।

श्विसस ऋषि वोले—आपने जो कहा वह सव
श्रुक्तिसंगत है इसमें कोई सन्देह नहीं है, परन्तु
हमारी इच्छा यह है कि पेटके अंदर गुदा द्वारा
जल प्रवेश करके पेटके सव असार पदार्थोंको
धोकर फिर वापिस उसी द्वारसे त्याग करनेसे पेट
एक वारमें साफ होसकता है, इसको विस्त कर्म
कह सकते हैं।

श्विथम ऋषि वोले—िक तुमने यह जो कुछ कहा
है खूव सोच विचारकर कहा, परन्तु गुदाके द्वारा
जल पेटमें प्रवेश करनेका उपाय यही है कि तालाव
या नदिके जलमें कमर तक डूबकर दोनों पेर दोनों
पेर दोनों

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

तरफ फैलाकर गुदाको संकुचित हठ करनेसे ही जल पेटमें प्रवेश करसकेगा अन्य किसी प्रकारसे नहीं। तव उस जल द्वारा पेटको दहने और वांये तरफ हिलानेसे पेटका तमाम अशुद्ध पदार्थ जो अन्दर जमा है निकल आवेगा, तव गुदा द्वारा अशुद्ध जल सहित मल मूत्र इत्यादि त्यागनेसे पेट एकदम पवित्र होजायगा, परन्तु गुदा द्वार खोलनेका उपाय करना अति आवश्यक है।

हारा गुदाके भीतरसे मलमूत्र इत्यादि सफाई क्रम क्रम बढ़ाना चाहिये। अर्थात् प्रथम दिन एक अंगुली, दूसरे दिन दो अंगुली तीसरे दिन तीन इस प्रकार गुदा द्वार खुलना क्या असंभव है।

विव तृतीय ऋषि बोलें निक यह उपाय तो निश्चय कर लिया परन्तु अव श्लेष्मा नष्ट करनेका उपाय भी सोचना उचित है।

चितुर्थ ऋषि वोले-िक श्लेष्मा नष्ट करनेके वास्ते पवित्र मंत्र ओंकार जपना तथा प्राणायाम करना चाहिये, और रोज प्रातःकालमें किंचित् गायका घृत गरम करके पान करनेसे शरीरके भीतरकी सब नाड़ी आदि साफ रहेंगी और पेटके ऊपर जो सरदींका स्थान है वह भी साफ होजायगा इस प्रकार कम्म करनेसे हम लोगोंको श्लेष्मासे विशेष कष्ट नहीं होगा । ऋषियोंने इस प्रकार युक्त द्वारा यम, नियम, आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,ध्यान,समाधि तक अष्टांग योग अभ्यास करके त्रिकालज्ञ (भूत, वर्तमान, भविष्यत् कालोंको जाननेवाले) होगए । आनंदकी सीमा नहीं रही इस रीतिसे सहऋषि परम पदको प्राप्त होकर जीवन्मुक्त हुए।

क्रिक समय सप्तऋषि अपने अपने आ-सनपर बैठकर धर्मसम्बन्धमें चर्चा करते करते कहने लगे।

प्राथम ऋषि बोले-कि इस संसारमें मनुष्योंकी (जीवआत्माकी) मुक्तिके वास्ते हमको क्या करना उचित है।

वि इतीय ऋषि बोले-िक इस असार संसारमें से अगर मनुष्योंकी मुक्तिहेतु कोई उपाय निश्चय करते हैं तो मनुष्योंके जन्मसे मृत्यु-तक उनको वया वया कार्य्य करने उचित हैं यह सब विस्तारपूर्वक वर्णन करके एक रचना करना उचित है।

**त्रितीय ऋषि बोले-कि बाल्यावस्थामें नौ** <sup>©</sup> वर्षकी अवस्थासे ब्रह्मचर्य्य पालन तथा सात्त्विक भोजन करना (गायका गऊका धृत, सीठे फल इत्यादि ) और कड़वा, खद्दा, चरपरा, जियादा नमकीन जियादा भीठा पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिये, क्योंकि सब पदार्थ रजोगुणी हैं, और सछली मांस, प्याज, लहसुन, मसूरकी दाल, इत्यादि तसोगुणका खाना है, इसिलये इसको भी त्याग करना उचित है। और प्रभातसे संध्या तक अर्थात् प्रभातमें मध्याह्नमें और सायंकालमें इन तीनों समय सूर्यकी उपासना करना उचित है, इसी प्रकार चौबीस वर्षकी अवस्था तक इस नियमम चलना इसीको ब्रह्मचर्य्य कहते हैं। ब्रह्म-चर्य रखनेका कारण यह है कि चौबीस वर्ष तक सनुष्यका देह बढ़ता है इस बीचमें शरीररक्षा करनेवाला शुक्र किसी तरह बाहर नहीं गिरै ऐसी चेष्टा करनी चाहिये क्योंकि अपकव शुक्रրուցունու - «Մաթայնու ումատանիչ ումատանիչ թանուցունը» ումատանից բանուցունու ամացանից բանուցունու գունատանից բանուցունը पतन होजानेसे सनुष्यका शरीर व्याधियुक्त होकर अकालमें मृत्यु होती है।

च्चितुर्थ ऋषि वोले-कि आपने जो कहा यह प्रत्यक्ष है इसमें कोई सन्देह नहीं है । अब वही सूर्य्य तीनों समय तीन प्रकारके रूप धारण करता है उन तीनों रूपोंके ध्यान करनेका मंत्र रचना करना उचित है।

क्षंचम ऋषि वोले-कि जो कुछ ओंकारकी व्युत्पत्तिके वास्ते वाक्यद्वारा कहाजायगा वही मंत्रसमान गिनना चाहिये।

श्विष्ट ऋषि वोते -िक आपने यह ठीक कहा, यह बहुत ही सुंदर युक्ति है यह कह बहुत कुछ सोच विचार कर इस मंत्रका उच्चारण किया। ॐ भूभेवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम् । और ऋषि षष्ट ऋषिके मुंहसे यह मंत्र सुनकर बहुत आनन्दित हुए और षष्ट ऋषिको वारस्वार धन्य-वाद देने लगे।

ज्यातम ऋषि बोले—िक इस मंत्रको ब्रह्मगा-यत्री कहसक्ते हैं। परन्तु यह गायत्री मंत्र संक्षेपमें रचना हुआ है इस कारण साधारण मनुष्य इसको नहीं समझसकेंगे इस लिये इस मूलमंत्रको शनैः शनैः विस्तार करना अति आवश्यक है।

ज्ञाथम ऋषि बोले-कि त्रिलोकीके वीचमें भुवर् लोकमें और चारलोक वृद्धि करसकते हैं। ॐभूः ॐभुनः ॐस्नः ॐसहः ॐजनः ॐतपः ॐसत्यम् ॐतत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ। इस प्रकार गायत्री मंत्रको विस्तार करना ही उचित है इस सुवलों-कमें यह चार लोक और ज्यादे हुए हैं महलींक जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, पृथ्वीका अथवा समस्त लोकोंका शासन करने-वाला (राजाधिराज महाराज) है उसको मह-लोंक समझना और भुवलींककोही जनलेक कहते हैं, क्योंकि जीवमात्र इसी लोकमें जन्म धारण करते हैं और फिर इसी सुवलोंकमेंसे मृत्यु होती है, इसिलये यह मृत्युस्थान भी है इसिलये इसका मृत्युलोक भी नाम है। इसीको जम्बूद्वीप भी कहतेहैं, भुवलोंकके वीचमें बहुत आदमी पर-सारंसाके दर्शनके वास्ते तपस्या करते हैं। इस-

लिये इस भुवलेंकिको तपोलोक भी कहते हैं और फिर इसी भुवलेंकिमें तपस्त्री परमात्माका दर्शन करनेके वास्ते तपस्या करते करते परमा-त्माका दर्शन पाकर जीवन्मुक्त होगये हैं। इस-लिये इसी भुवलेंकिको सत्यलोक भी कहते हैं।

हितीय ऋषि बोले-िक इस मंत्रसे संलग्न ॐकार (सूर्य्यात्मा)का तीनो समय ( प्रातःकाल मध्याह्नकाल, और सायंकालके समय ) तीन रूपका तीनप्रकार उचित है। और इस जगत्में कार्य्यके अनुसार ओंकारके तीन नाम रखने उचित हैं वे रूप कल्पनाके द्वारा तैयार करनेसे भी कोई विशेष हानि नहीं है। मूल बात यह है कि असली पदार्थ रहनेसे कोई कर्म्स नष्ट नहीं होता । इस लिये सृष्टिकालमें ( ब्रह्मा ) रजोगुणविशिष्ट है, स्थिति-कालमें (विष्णु) सत्त्वगुणविशिष्ट है, कालमें ( महेश ) तमोगुणविशिष्ट है, परन्तु यह तीनों नाम एक ही पदार्थके हैं। द्रह्माजी इस जगत्के चारों तरफ उजाला ओंकार करके ( स्र्यात्मा ) रजोगुणमें प्रातःकालके

THE PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

उद्य होते हैं इसिलये ब्रह्माजीके चार मुख वर्णन किये हैं । इसी प्रकार ऊपरकी तरफ एक हाथ दूसरा नीचेकी तरफ है । ऊपरकी तरफ जो एक हाथ है वह परमात्माको अर्पण किया ह वह दहिना है और नीचेकी तरफ के हाथमें अंडेके समान इस पृथ्वीको (कमण्डलुको ) धारण किया है हंस वाहन है (हंस मंत्र अजपा गायत्री कही जाती है) क्योंकि हंस शब्दके अर्थ निःश्वास व प्रश्वासके हैं इसिलये वह सर्व जगद्व्यापक वायुका वाहन है ऐसा ब्रह्माजीका स्वरूप है जो नीचे वर्णन किया गया है । " अ आपोज्योती रसोमृतं ब्रह्मभूभुवः स्वरोम् । प्रथमं रक्तवर्ण चतुर्मुखं द्विभुजम् अक्षसूत्रकमण्डलुधरं हसवाह-नस्थं ब्रह्माणम् ।"

त्य ऋषि बोले-कि निश्चय यह बहुत सुंदर संत्र हुआ, इस तरह धीरे धीरे ओंकारका विस्तृत वर्णन करके त्रिसन्ध्याके ओंकारकी (सूर्य्यकी) उपासना सन्ध्याविधि नाम करके एक यन्थ रचना उचित है क्यों कि इससे अज्ञानी मनुष्योंको ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान होनेसे परमात्माकी उपासना भी ठीक ठीक होगी।

च्चातुर्थ ऋषि वोले-आपने जो कहा यह सव सत्य है। मध्याह्नकालके समय सूर्य्यका प्रकाश जगत्में व्याप्त होकर रहता है। इसिलये जगत् ही ब्रह्म है इस कारण परब्रह्मका कहा जासक्ता है और विराटुरूप या विश्वरूप व्यापक होनेसे विष्णु या विरूपाक्ष नाम भी होसक्ता है । अर्थात् यह जितने भी नाम रखेगये हैं जैसे ब्रह्म विष्णु महेश यह सब ओंकारके ( सूर्य्यके ) नाम कते हैं। फिर उसी ब्रह्मके अंश विष्णुको सूर्य्या-ग्निके बीचमें वास करनेके कारण वैश्वानर भी कह सकते हैं, उसी परब्रह्मने कामरिपुको सृष्ट करके वध किया है इस कारण इस पृथ्वीमें जीवसृष्टिके लिये उसी कामको पंचभूतमें मिला दिया है कारण कि काम नहीं होनेसे पांचभौतिक देह प्रस्तुत नहीं होसकता है मृतदेहका मृत्यु नहीं होसकता है इसहेतु शिवको मृत्युंजय भी कहसकते हैं। अब उन विष्णु वा केशवके कोई हाथ पांव नहीं देखा जाता है किन्तु वह हाथ पावोंका कार्य्य आकर्ष-णके द्वारा करता है। इस परमात्माके अंशने सूक्ष्म.

देह (सूर्यामि) के वीचमें प्रवेश करके इस जग-त्में ओंकार नामसे विख्यात होकर शंखके आकार पृथ्वीको धारण किया है इसलिये इस शंखके समान पृथ्वीको चार पदार्थकी कल्पनाके द्वारा प्रस्तुत करके वर्णन करसकते हैं। अर्थात् चारों तरफ चारों हाथ और उन चारों हाथों मेंसे एक हाथमें पृथ्वीके तुल्य शंखको अर्पण कियाजावे और द्वितीय हाथमें शंखके सुख चक्रको समर्पण किया जावे और तृतीय हस्तमें पृथ्वीको गदास्व-रूप कहाजावे, और चतुर्थ हस्तमें शंखके सदश पृथ्वीको पद्मस्वरूप दिया जावे, और गरुडका वाहन अर्थात् रजो और तमोगुणके ऊपर विार्व-कार केराव विश्वव्यापक विष्णु सवार हुए हैं ऐसे स्वरूपसे ध्यान करना चाहिये॥ "ॐआपोज्योती-रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् हृदि नीलोत्पलदल-प्रभं चतुर्भुजं शंखचक्रगदापद्मधरं केशवं ध्यायेत्।

ज्यातुर्थ ऋषि बोले-कि इस पृथ्वी और सूर्य्यके छिपनेके समयको शिव या शम्भु मी कहसकते हैं,

नाम होसकर्ता है और क्योंकि शवसे शिव ललाटमें एक कला चन्द्रकी वर्णन की है उसका कारण भी यही है कि एक कला चन्द्रकी पृथ्वीमें रहती है इसिळिये शिव नाम पृथ्वीका ही होसकता है। क्यों कि चन्द्र अपनी १६ कलाओंसे परिपूर्ण नहीं होता। सूर्य्यकी तीन किरणें पृथक् पृथक् पड़ती हैं इसीलिये उन्ही किर-णोंको शिवजीके तीन नेत्र सूर्य्य, चन्द्र, अग्नि, त्रिनेत्र समझसकते हैं और उन्ही तीन किरणोंको त्रिशूल कहसकते हैं। फिर जव ससुद्रका जल वेगसे एक शब्दके साथ समुद्रके तट पर पृथिवीके ऊपर सदा आता है और जाता है और ऊंपरमें गर्जन होता है और समुद्रमन्थन इन सव तीन शब्दोंद्वारा जो एक शब्द प्रकाश होता है उसीको डसरू कहसकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण और

१ सूर्य्य और पृथ्वीको शिव कहनेका तात्पर्य्य यही है कि पृथ्वी जड़ है। इसिंख्ये इसको शव कहा है, कि शव नाम मुख्देका है। और शवसे शिव नाम बनगया कारण कि हम छोग देखते हैं कि हमारी दुनियाका पाछक सूर्य भी सन्ध्या समय मृत्युको प्राप्त होजाता है अर्थात् सन्ध्या समय सूर्य्य तेज शून्य होजाता है इसिंख्ये उस समयके सूर्य्यको शिव भी कहसकते हैं।

तसोगुण ( वृषभ ) शिवके वाहन हैं। अर्थात् सनु-प्यको छोड़ जगत्क समस्त प्राणी रज और तमो-युक्त हैं और उनसें सत्त्वगुणका लेशसात्र है। ( साधारण ज्योतिके बीचमें यदि ब्रह्मज्योति मिली हुई रहे तो उसको पूर्ण सत्त्वगुण कहसकते हैं ) कारण कि सत्त्वगुण थोड़ा नहीं रहनेसे जीवसृष्टि नहीं होसकती है। अर्थात् पशुमें जो सत्त्वगुण है वह वहुत कस है इसी प्रकार शिवका स्वरूप वर्णन करना अति उत्तम है॥ ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं व्रह्म सूर्भुवः स्वरोध् ललाटे श्वेतं त्रिशूलड्सरु-करमध्चन्द्रवृषभस्थं शंभुं ध्यायेत् इसविधिसे सप्त ऋषियोंने धीरे धीरे तीनों समय सूर्यदेव ( ओंकारकी ) उपासनाका मंत्र पृथक् पृथक् तैयार करके सन्ध्याविधि नास करके एक प्रंथ रचना किया।

करते करते एक ऋषि बोले—िक यह करते करते एक ऋषि बोले—िक यह त्रिसन्ध्या उपासना भी बहुत संक्षेपसे तयार हुई है इस लिये इसको और भी विस्तारपूर्वक वर्णन करके अज्ञान मनुष्योंको ओंकारकी व्युत्पत्ति सम-

րուրվու արիրարին երիրարին երիրո երիրո երիրարին արիրարին և իրա - այր հայրունին արիրարին արիրարին և հայրարին և Հ

झनी चाहिये तव इस मंत्रकी कथा अखण्ड होगी। अब सन्ध्याविधिका मंत्र सातों भागोंमें विभाग करके हम उसमेंसे एक एक भागको यहण करके एक एक मंत्रको विस्तारपर्वक वर्णन करके धीरे धीरे एकत्र करेंगे ऐसा होनेसे थोड़े दिनोंमें यह वड़ा यन्थ समाप्त होसकता है। यह यंथ तालपत्रमें होना असंभव है कारण कि एकत्र वंधन नहीं होसकते।

म्ब्राप्तम ऋषि बोले-कि आपने जो कहा सब सत्य है परन्तु ताड़पत्रके समान और कौनसे ऐसे पदार्थमें होसकता है इसका विचार करना चाहिये।

क्षिया जावेगा। अब वहुत काल व्यतीत किया जावेगा। अब वहुत काल व्यतीत होगया एक बार हम लोगोंको स्वायंभुव मनुके साथ मिलना उचित है हम सब मिलके जावें वस अब विलम्ब करनेका समय नहीं है। वे क्या करते हैं हमको देखना चाहिये। यह कहकर सम ऋषि अपने अपने आसन त्यागकरके संसारकी ओर मनु प्रजापतिकी खोजमें गये और समुद्रके तटसे उत्त արթագրությունը արտարարարը արթագրանին արտարան արտական հայասարթական արթագրան արտական արթագրան արթագրին արթագրին

րանության արկրության արկրո

रकी ओर चलने लगे। इसी प्रकार चार पांच दिन तक प्रत्येक स्थानपर विश्रास करके बहुत दूर जाने पश्चात् दूरसे उन्होंने एक पठर्वत देखा।

िह्य तीय ऋषि बोले—वह जो सामनेकी तरफ पहाड़ दीखता है उस पहाड़को उछंघन करना होगा, पीछे स्वायम्भव मनुकी राजधा-नीकी खोज करनेकी सम्भावना है। क्योंकि उत्तरा-खंडमें उसने राजधानी स्थापना की है।

लितीय ऋषि बोले—िक इस पर्वितकी तो सीमा भी नहीं दीखती है किस तरह जायेंगे इस लिये अब जहां उस पर्वितकी निचाई जमीन देखेंगे उसी तरफ हमारा जाना उचित है।

ज्यतिर्थ ऋषि पहाड़की ओर देखकर बोले-कि देखिये, हमारे सामनेकी तरफ पहाड़ क्रमसे नीचा है।

खुंचम ऋषि वोले-िक आपने ठीक कहा इस तरह पहाड़की निचाई और कहीं देखनेमें नहीं आती है, इसलिये निश्चय वह रास्ता ही है। यह कहकर ऋषि उसी ओर जाने लगे, थोड़े समयमें पहाड़के निकट पहुंचगए।

անքում արանական արկայանը հայաստան հայաստան հայաստան հայաստան հայաստան հայաստան հայաստան հայաստան հայաստան հայաստան

खिष्ठ ऋषि वोले-िक वह जो एक वडा वड़का पेड़ दीखता है उसी वृक्षके मूलमें हमारे आसन स्थापन करना ठीक है।

ह्यास ऋषि चोले-हम लोग देखतेहैं कि यहां पर पहाडुके नीचे मिट्टी अधिक नहीं है कारण मृत्तिका न होनेसे पेड़ इत्यादि भी वहुत कम हैं और पेड़ इत्यादि जंगली फल मूल न होनेसे जीवहिंसक पशु भी नहीं होंगे । इंस प्रकार ऋषियोंने पहाड़को देखकरके वहुत आनंदसे वड्के पेड्के मूलमें अपने अपने आसन स्थापन किये और सब वहां वैठगये।

्रश्लाथम ऋषि बोले-कि इस पहाड़के ऊपर चढ्कर खाद्य द्रव्यकी खोज करना उचित है। और वह जो नदी दीखती है उससे दो कमण्डलु जल लेआओ प्रथम ऋषिके इस प्रकार वाक्य सुनकरके द्वितीय और तृतीय ऋषि

१ यह पहाड़ आज कल विन्ध्याचलके नामसे विख्यात है, इसी ·पहाड़के ऊपर ॐकारेश्वर महादेव स्थापित हैं । वहुतसे साधु उसी ज्योतिर्छिंग दर्शनके वास्ते समय समयपर एकत्र होते हैं और उसी पहाड़के पूर्व दिशामें विन्ध्यवासिनी अष्टें भुजा देवी स्थापित हैं, उन्हीं देवीके दर्शनके वास्ते समय समय पर बहुत यात्री इकहे होते हैं।

हाथमें लेकर पहाड़के ऊपर चढ़कर इधर उधर देखने लगे, तव द्वितीय ऋषि वोले–िक वह देखिये सामने एक बेल दीखती है उसके पत्ते सकरकन्द आलूके सहश हैं चलो एकवार परीक्षा करें। यह कहकर दोनों ऋषि उस जगह गये और देखा कि वास्तवमें वह आलू ही हैं द्वितीय ऋषिने अस्त्रके द्वारा भिट्टी खोदकर वहुत सूल संघह किया तव थोड़ा समय समझकरके अन्य जगह पर नहीं जाकर ऋषि फिर आसनकी ओर लौट आये । इधर चतुर्थ और पंचम उस नदीके पैतित्र जलसे कसंडलु । द्वितीय और अपने आसन पर उपस्थित हुए ऋषिभी खाद्य सामग्री लेकर तृतीय आसनपर उपस्थित हुए । दिन रोष होने आया तव द्वितीय ऋषि बोले-िक अग्निका क्या उपाय करना चाहिये।

१ आजकल वह नदी नम्मेदा गंगा नामसे विख्यात है। इस नर्मदा गंगाके जलमें एक अस्थि डुवाके रखनेसे तीन चार पीछे उठानेसे वह अस्थि पत्थर होजाता है, यह परीक्षा करके देखा गया है और इस नर्मदा गंगामें बाणलिङ्ग महादेव बहुत मिछते हैं । हिन्दू छोग बाणिंगमें अति मिक्तके. साथ मात्माको पूजते है। ուներ աննել գննայնը բան աննել բանարնին բանարանը բանարանը թանալ բանարանը գանաբանը բանարկա բանարկայանը բանարանի

ह्यातीय ऋषि वोले-कि काष्टकी आवश्यकता है है। यह सुनकर षष्ट और सप्तम ऋषि कुदाली हाथमें लेकर पहाड़के ऊपर चढ़गये पीछे दोनों काष्ट संग्रह करके फिर आसन पर उपस्थित हुए। द्वितीय ऋषिके दो टुकड़े काष्ट लेकर घिसनेसे आगकी उत्पत्ति हुई । तब वहुत वड़ा एक ऋषियोंने ओंकारशब्द आगका प्रस्तुत किया उच्चारण करके उसी अग्निके चारों तरफ अपना अपना आसन जमाया और आसनोंपर सव ऋषि वैठकर वह भोज्य पदार्थ फल मूल आदि अग्नि-कुंडमें थोड़ा थोड़ा सेंककर भोजन करने लगे, और भोजनके अंतमें हरड़े फलके द्वारा सुखशुद्धि की, तब उस समय उनकी आनंदकी सीमा नहीं रही। सन्ध्याके समय आकाशमें एक दो करके तारे दिखलाई दिये । उस रोज शुक्ला चतुर्दशी तिथी थी चन्द्रदेवके उदय होते समय अत्यन्त सुखकी रात्रि मालुम हुई।

ज्ञाथम ऋषि बोले-पहाड़की शोभा देखिये वह देखो पहाड़के ऊपर और नीचेको ससु-इकी लहरें खेलरहीहैं ऐसा प्रतीत होता है नाना प्रकारके पेड़ोंमें अनेक प्रकारके पक्षियोंके झुंड रात्रि व्यतीत करनेके लिये अपने अपने घोसलोंमें बैठकर नाना प्रकारके मीठे स्वरोंसे बोलते हैं। यह नाना प्रकारके मीठ मीठे स्वर एकत्र होनेसे ऐसा मालूम होता है मानो नाना प्रकारके पक्षी एकत्र होकर ॐकार उच्चारण कर-रहे हैं। आहा! कैसा मनोहर दृश्य देखनेमें आया बड़ा आनंद है।

त्वित ऋषियोंके इस प्रकार बात चीत करते करते रात्रि प्रायः शेष हुई, पूर्वकी ओर आकाश-मण्डलमें प्रभातके नक्षत्र उदित हुए।

ज्ञाथम ऋषि बोले-अब सूर्यदेवके उदय होनेमें अधिक समय नहीं है। चलो सब जने उस नदीमें स्नानादि क्रिया सम्पन्न करें। प्रथम ऋषिका यह वाक्य सुनकर सब ऋषि नदीके तटपर उपस्थित हुए और उसी नदीमें स्नानादि-क्रिया करके फिर ठीक जगह पर पहुंचे।

िह्नितीय ऋषि बोले-इस पर्वतकी शोभा देखनेके वास्ते अपने सब चलकर एकवार पहा-ड़के ऊपर चहें। िह्य तीय ऋषिके इस वाक्यको सुनकर सप्त ऋषि पहाड़के ऊपर चढ़गये और इधर उधर देखनेलगे।

ऋषि वोले-वह देखो पूर्वदिशासें सूर्य्य देवने आकाशमण्डलमें लालवर्ण धारण किया है, फिर इस प्रकार देखते रक्तवर्ण सूर्यदेव (ॐकार) उदय होते दीखे जैसे समु-दकी लहरें ऊंची नीची होती हैं इसी प्रकार सूर्य-किरणोंकी शोभा होरही है (धवलगिरि, हिमा-लय, नीलगिरि, रजतगिरि, हिंगुलाक्ष, प्रभृति नानारंगविशिष्ट पर्वत सूर्यदेवका स्वागत करनेके वास्ते आकर सूर्य्यदेवको चारों तरफसे घेरकर खड़े हैं। ऋषियोंने इस तरहसे नाना प्रकार दर्शन करके बहुत आनंद पाया और तब खानेकी खोज करके देखा कि इस पर्व्वतके फल (खजूर अमरूद आदि) अल्पपरिमाण हैं किन्तु सुस्वादु मूल (कन्द मूल शकरकन्द, रतालू इत्यादि ) बहुत मिलते हैं। ऋषियोंने वह फल मूल आवश्यकतानुसार संग्रह करके निर्दिष्ट स्थान पर प्रत्यागमन किया । पीछे ऋषियोंने भोजनका आयोजन करके

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

किया। भोजनके अन्तमें प्रथम ऋषि वोले-कि अव हम इस पर्व्वतको उल्लंघन करके खायंभुवमनुकी राजधानीका खोज करेंगे अब अधिक विलंब नहीं करना चाहिये। प्रथम ऋषिका ऐसा वाक्य सुन-करके सब ऋषि उठ खड़े हुए और बोले कि चलिये। यह कहकर पहाड़का जो स्थान नीचा था उसी जगहपर जाकर पहाड़पर चढ़गये और उत्तर तरफ जानेलगे।

सि प्रहर वह पर्व्वतको अतिक्रम करके उत्तराखण्डमें उपस्थित हुए। इस प्रकार वहुत दिन तक नाना देश श्रमण करते २ सनु प्रजापितकी राजधानीमें पहुंचे, और मनु प्रजा-प्रजापितको खबर दिया स्वयम्भुव सनु ऋषियोंके आनेकी खबर पाकर वहुत आनन्दित हुए और अन्तःपुरसे वहुत जल्दी आकर ऋषियोंके सामने खड़े होगये और हाथ जोड़कर प्रणामपूर्वक बोले कि मुझको आप लोगोंने पहिचाना है या नहीं? तब ऋषिलोगोंने मनु प्रजापितको हाथ उठाकर आशी-वांद दिया और कहनेलगे—महाराज! हम लोगोंको ब्रह्मविद्या अभ्यास करते करते इतना विलम्ब होगया परन्तु हमारे मनमें सर्व्वदा आपके दर्श-नकी अभिलाषा रहती है कि अव महाराजा हमसे आपका क्या काम होसकता है उसीके लिये आज्ञा-कीजिये, हम लोग तैयार हैं। तव मनु प्रजापतिने ऋषियोंको संग लेकर अपनी वैठकपर प्रवेश करके यथायोग्य स्थानपर ऋषियोंको आसन प्रदान किये।

मुन्त प्रजापितने ऋषियों से राजधानी के समस्त वृत्तान्त वर्णन करके कहा—िक हमने अपने राज्य-शासनके वास्ते एक संहिता (संसारके मनुष्यों को किस नियमसे चलना चाहिये इसकी व्यवस्था के लिये स्मृतिशास्त्र) तैयार की है आप लोग पढ़ कर देखिये इस पृथ्वीसे शस्यादि किस प्रकारसे उत्पा-दन किया जाता है यह सब इसमें मैंने अपनी मतिके अनुसार दिखलाया है। अथवा मनुष्यको भोजनके वास्ते क्या वया आवश्यक है और किस प्रकारसे रसोई करके खाते हैं यह भी मनुष्यों के हितार्थ अपनी मतिके अनुसार मैंने विस्तार किया है और भाषा लिखनेके वास्ते जिन जिन पदा-थों की आवश्यकता है जैसे, कागज, कलम, स्याही

Compared to the contract of th

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

इत्यादि इस पृथ्वीमें किस प्रकार प्रकट होंगे, और लोहेके अख जो इस संसारमें सर्वदा आवश्यक हैं उनके विषयसें भी सब अपने वंश्लोद्भव मनु-ज्योंको शिक्षा दी है, और भाषा सीखनेके वास्ते प्रतिस्थानमें एक एक विद्यालय स्थापन किया ह शिक्षक ठीक ठीक शिक्षा देतेहैं, और कपासके द्वारा मनुष्योंके देह आवरणके वास्ते वस्त्रादि बना-नेकी सनुष्योंको शिक्षा दी है, तथा क्रय विकय होनेके वास्ते सुवर्णसुद्रा, रोप्यसुद्रा, तास्रसुद्रा इत्यादि सिक्के परमात्माके नामसे अंकित करके प्रस्तुत किये हैं। वह सुद्रा हमारे समस्त राज्यमें चलती हैं और वासस्थान, राजसभा, प्रासाद इत्यादि जो बनाए हैं वे सब आप देख ही रहे हैं। मनोहर और सुन्दर भोजनपात्र और जलपात्र आदि भी बनाये गये हैं। इसी प्रकारके अनेक कार्य्य इस संसारमें किये हैं। सुवर्ण रौप्यके तथा हीरा, पन्ना चुन्नी, मानिक, नीलम, प्रवाल, सोती इत्यादिके अलंकार स्त्रियों और पुरुषोंको सजानेके वास्ते प्रस्तुत किये हैं और हो भी रहे हैं। वाकी इसमें जो कुछ कमी हो सो आप आज्ञा दीजिये

उसके करनेका उद्योग किया जावे। किन्तु सब कार्थ्योंसे श्रेष्ठ और आवश्यक एक प्रधान कार्थ्य अविशिष्ट है जिसको मुक्ति कहते हैं इसमें आपलोगोंकी इच्छाके अनुसार उत्तम विचार करके प्रचार कीजिये, कारण कि मैं इसमें अच्छा बुरा व उचित अनुचित कुछ नहीं जानता।

ज्यक्ष ऋषियोंन यह वाक्य सुनकर मनु महाराजको धन्यवाद दिया और संहिता पाठ करने लगे। इधर दिन प्रायः शेष होने पर आया और धीरे धीरे सायंकाल हुआ।

विष प्रथम ऋषि बोले—संहिताका पाठ पश्चात् करना अब चलिये कछ विश्राम करें और महारा-जाको भी विश्राम लेने दीजिये।

द्वाहाराजने कहा हे महात्मागण! ब्रह्मकी उपासना सम्बन्धमें कुछ तैयार है वया? प्रथम ऋषिने पूर्व्वोक्त तालपत्रमें लिखाहुआ वही सूर्य्यो-पासना सन्ध्याविधि निकालकरके महाराजाके हाथमें अर्पण किया। महाराजा उसको अध्ययन करके बहुत आनन्दित हुए और ऋषियोंसे कहा आप लोग अब विश्रामागारमें चलिये। यह कह- करके महाराजा उठ खड़े हुए ऋषिगण भी महारा-जाके संग लंग उठकर चलेगए महाराजाने ऋषि-गणको साथ लेकर विश्रामागारमें गमन किया।

परस्पर कहनेलगे—सहाराज स्वायं सुव परस्पर कहनेलगे—सहाराज स्वायं सुव सनुने यह सृत्युलोकमें स्वर्गधाम प्रस्तुत किया है, आहा ! क्या सुखका स्थान है, यह विश्रामागारके चारों ओर फुलवाड़ी है, इसके सगंधयुक्त नाना, प्रकारके फलोंके सुगन्धसे चारों ओर आसोदित होरहा है। वागके चारों तरफ शेष सीमामें नाना प्रकार सखाद्य फलोंके पेड़ (लीची, आम-जासुन, शरीफा, असरूद इत्यादि) भरे हुए हैं। इस प्रकार ऋषि लोग वागकी अवस्था दर्शन करके आश्रर्थान्वित होकर महाराजाको धन्यवाद करने लगे।

हिंधर महाराजाने ऋषियोंके वास्ते नानाप्रका-रकी खानेकी वस्तु तैयार की चर्व्य चूज्य, लेह्य, पेय, षड्स रसोई कराके उसी विश्रमागारमें जमा करायी उधर ऋषिलोग विश्रामागारका रूप दर्शन करने लगे। विश्रामागार सफेद पत्थरका

ហាតុ ប្រើប្រភពពីប្រាន្ត ប្រើប្រភពពីហិតុ នូវបើបាននៅបាន ប្រើប្រ នូវបើបាន ប្រើប្រភពពីប្រាន្ត នូវបីបានបើប្រាន្ត នេះបើបាននៅបាន

वनाहुआ है। देखनेमें जैसा एक पत्थर खोदकरके यह विश्रामागार तैयार किया है। दुकड़ा दुकड़ा पत्थरका जोड़ दीखता नहीं है। और विश्रामा-गारके वीच और वाहर हीरा, पन्ना, चुन्नी, मानिक, नीलम, प्रवाल, मोती इत्यादि नाना प्रकार प्रकाशमान और नानारंगके वर्तनोंसे रचना किए गये हैं, दीयाकी रोशनीमें देखनेसे मालूस होता है कि सानो नानारंगयुक्त तारे प्रकाश हुए हैं।

ज्ञाव ऋषि इसप्रकार देखरहे थे उसी समय महाराजाने ऋषियोंको सम्वोधन करके कहा—हे महात्माओ!भोजनके द्रव्य सव तैयार हैं आप लोग भोजन कीजिये। ऋषियोंने महाराजाके वाक्यके अनुसार अति आनन्दके साथ भोजन किया और भोजनके अन्तमें वह अपने अपने आसनपर बैठ-गये। सहाराजा स्वायंभुवसनुने ऋषियोंसे विदाई लेकर अन्तःपुरमें प्रवेश किया।

TO SECTION OF THE PROPERTY OF

क्षिय ऋषियोंमेंसे महाराजाका गुणानुवाद करते करते प्रथम ऋषि बोले—यह संसारी मनुष्य किंचित् समयके वास्ते संसारमें आसक्त होकर पीछे क्या होगा यह एकदम मूलजाते हैं, इस विषयसें क्या उपाय करना चाहिये यह तुस लोग विशेष प्रकारसे सोचो ।

सच है, परन्तु परमात्माने इस संसारकी स्थित रखनेके लिये ऐसा एक पदार्थ उत्पन्न किया है कि वह पदार्थ जीवोंको एक वार याद होनेसे ही वह जन्ममृत्युकी कथा एकदम भूलजावेंगे, उस पदार्थका नाम माया (भ्रम) है उसी मायाको बचानेके वास्ते फिर परमात्माने काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्थ्य यह छः ज्ञाननाज्ञक पदार्थ सृष्ट किये हैं। उसकी असाधारण ज्ञाक्ते हैं, वह इच्छा करनेसे परमात्माको भी श्रम जालमें डाल-सकती है। इसलिये मनुष्योंमें यह श्रम दूर करनेका उपाय सहज नहीं है।

हुतीय ऋषि बोले-आपने जो कहा वह सत्य ह, विशेष करके कलियुगके मनुष्योंको मुक्त करना बहुत कठिन होगा। प्रथम तो बुद्धि-शक्तिका कर्ता जो सत्त्व (साधारण ज्योति) वह बहुत कम है, उससे फिर अनेक मनुष्य जगतमें उत्पन्न होयँगे इसलिये कलियुगके मनुष्योंको ज्ञान शक्ति अति अस्प रहेगी।

મારા મુખ્યા દાર્માના કાર્યા ભાવવામાં નામાના મામ દાર્માના મામ કાર્યાતા છે. જુ મામ દાર્માના મામ ભાવામાં મામ કાર્યાના મામ દાર્માના મામ કાર્યાતા મામ કાર્યા મામ કાર્યાતા મામ કાર્યાતા મામ કાર્યાતા મામ કાર્યા મામ કાર્યાતા મામ કાર્યાત

च्चातुर्थ ऋषि वोले—आपने जो कुछ कहा है वह सब सच है इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन सत्य, त्रेता, द्रापर, किल इन चारों युगोंके मनुष्य सब ही मुक्तिलाभ करेंगे यही परमात्माका उद्देश्य है उस मुक्तिके वास्ते ही हम सातों भाइ-योंको परमात्माने सृष्ट किया है, अब हमारा काम इन चारों युगोंके मनुष्योंको मुक्तिलाभ की ठीक व्यवस्था करना है।

ज्वांचम ऋषि बोले—आपने जो कहा सब सत्य है अब क्या कर्त्तव्य है प्राणायाम और ब्रह्मचर्य-व्यवस्था करनेसे ही यह माया (भ्रम) दूर होगी यह हमारा विश्वास नहीं है।

श्चिष्ठ ऋषि बोले—इस संसारकी महामायाको त्याग करनेके और भी वहुत मार्ग हैं अपना वासस्थान परित्याग करके इमशानमें नहीं तो वनमें या नदीके तटपर एकान्त स्थल (निर्जन-स्थान) में रहनेका स्थान निर्दिष्ट करके उसी स्थानमें आसन लगाना चाहिये, पीछे परमात्माको आकर्षण, धारण, ध्यान, प्राणायाम त्राटक, नौली, वस्ति, उड्डियानबन्ध, जलन्दरबन्ध, इत्यादि और րանական արկան ար

भी अनेक प्रकारके काम करना होगा, ये सव काम करते करते जब एक आश्चर्य पदार्थ दर्शन होगा तब इस संसारके मनुष्योंकी माया (भ्रम) का निश्चय परित्याग होगा।

ह्याप्तम ऋषि बोले—आपने जो कहा है सब सत्य है इस सम्बन्धमें विस्तारपूर्वक लिखनेसे एक बहुत बड़ा अन्थ होगा, इसालिये लिखनेके वास्ते एक बड़ा मजबूत पदार्थ आवश्यक है।

ज्ञाथम ऋषि बोले—महाराज, जो संहिता लिखी गई है वह भी एक बड़ा अन्थ हुआ है, वह जिसमें लिखी गई है वैसा पदार्थ होनेसे अना-याससे अन्थ लिखा जासकता है और वह पदार्थ महाराजने आविष्कार किया है तब प्रचुर तैयार हुआ है क्योंकि इस संसारमें सबोंको उसी पदा-र्थकी आवश्यकता है। फिर प्रतिस्थानमें विद्यालय स्थापित किये गए हैं, उनमें लड़के लड़िक्योंकी भी इसकी आवश्यकता है इसलिये यह अंथ लिख-नेके वास्ते कोई चिन्ताका कारण नहीं है। इस प्रकार ऋषियोंके बात चीत करते करते रात्रिका शेष हुआ, पूर्वदिशाके आकाशमंडलने लाल वर्ण धारण किया।

վոր Երրա դետ Երրանին է արտանին Երրանին և հերանին հայանին

प्राथम ऋषि फिर बोले-देखो पूर्वकी तरफ आ-काहा देखनेसें मालूम होता है जैसे एक बाग धीरे धीरे प्रस्तुत होता है नाना प्रकारके वृक्ष उत्पन्न हुए और होरहे हैं। ऋषियोंके इस तरहसे देखते देखते बाग पूर्णरूपसे प्रस्तुत होगया, पछि काले रंगके बादलमेंसे लाल वर्णके रजोगुणपूर्ण ओंकार (सूर्य-देव ) उस बागके ठीक बीचमें प्रकाशित शोभाकी सीमा नहीं रही । ऋषि छोगोंने उस ओंकार (सूर्य्यदेव) को प्रणाम करके महाराजके बनाए हुए सरोवरमें स्नानादिक्रिया समाप्त की, फिर विश्रामागारमें उपस्थित हुए। इधर महाराज करके ऋषियोंका प्रातःस्नानादि क्रिया समाप्त 'दियाहुआ ओंकार ( सूर्य्यदेव ) की उपासना सन्ध्याविधि नामक प्रंथ पाठ करने लगे। और पाठके अन्तमें बहुत ही आनन्दके साथ ऋषियोंके दर्शनके लिये अन्तःपुरसे विश्रामागारमें यात्रा की और बहुत शीघ्र ऋषियोंके पास उपस्थित हुए। महाराजने ऋषियोंको प्रणामपूर्विक स्थानमें बैठाकर उनसे पूछा आपलोगोंको कल कोई कप्ट तो नहीं हुआ ? तब ऋषि कहनेलगे-

क्यों होगा खूब आनन्दके साथ रात्रियापन किया, खाने की चीज जो खाई वह हमने जन्मसे अब तक कभी नहीं खाई और आपने यह मृत्युलोकमें स्वर्गलोकके समान मनोहरतर स्थान रचना किया है। केवल जीवोंके कलरवसे ही भेद प्रतीत होता है इसलिये महाराज! हमको मालूम होता है कि हमने शरीरसे स्वर्गमें आगमन किया है।

विशास अधिवाक्योंसे सन्तुष्ट होकर वोले-हे सहात्मागण, परसात्मा और संसारके सम्बन्धसें हसारा कुछ प्रश्न है उसकी मीसांसा सुननेकी इच्छा है।

ब्रुह्मियोंने उत्तर दिया—परमात्माके सम्बन्धसें मनुष्योंको शिक्षा देनेके लिये ही हम लोगोंको परमात्माने उत्पन्न किया है इसलिये महाराज! आपका क्या प्रश्न है कहिये।

(१ प्रइन) मैं मेरे प्राण और मेरी आत्मा इन तीनों वाक्योंकी मीमांसा कीजिये।

(उत्तर १) जिस समय प्रकृति आत्माने अपने अंगसे पश्चभूतके व्यष्टिरूप परमाणु समष्टि करके इस जगत्को प्रस्तुत किया उस समय प्रकृति आत्मा तीन अंशोंमें विभक्त हुआ। तीन् अंशोंका दो अंश पवित्र होकर एकांश इस जगतके लला-टसें कसलाकृति ज्योतिसध्यमें केवल सत्त्वगुणमें रहा और दूसरा अंश जगत्के हृदय देशमें त्रिगुण सध्यसें रहा और तृतीयांश प्रकृति आत्मा वहु अंशों से विभक्त होकर उन वहुत अंशोंका अंश प्रकृति आत्मा दो अंशोंमें विभक्त होकर उन दो अंशोंका एक अंश पवित्र होकर ष्यके सस्तिष्कमें गुणातीत स्थानमें रहा है, एक अंश प्रकृति आत्मा फिर दो अंशोंमें विभक्त होकर उन दो अंशोंका एक अंश पवित्र मनुष्यके ललाटमें केवल सत्त्वगुणमें रहा । वाकी एक अंश मनुष्यके हृद्यमें त्रिगुणमध्यमें रहाहै। इसको ही जीवात्मा कहते हैं, अत एव महा-राज ! यही जीवात्मा हम हैं । और मेरे ललाट-स्थित आत्मांश मेरा आत्मा है और

THE TOTAL STATE TO THE TOTAL STA

सस्तिष्कसध्यमें स्थित परमात्मा मेरा प्राण है। (२ प्रक्त) हे सहात्मागण, आत्मा जगत् व्यापक किस प्रकारसे है, और जगत् व्यापक आत्माका धारणा ध्यान मनुष्यको किस प्रकार करना चाहिए? <u>พรกาทที่สามารถโดย รถสูกเลกโดย ระดูสามาโดยแก้สม รณิตแหล้วเพระดัก จะดูสามาโดยสกิดเหติดเหติดเหติดเหติดเหติดเหติด</u>

(२ उत्तर) महाराज, आत्मा सट्वंट्यापक है, जैसे एक घरके बीचमें अग्निकुंड जलानेसे समस्त घरमें ज्योतिप्रकाश होता है वैसे ही ब्रह्म जगत्-मय है परन्तु हम देखते हैं कि घरमें रोशनीके रहनेकी जगह वही अग्निकुंड है जैसे चन्द्रसण्ड-लकी ज्योतिसे समस्त जगतमें प्रकाश फैल जाता है वैसे ही, परन्तु प्रकाशका सूल चन्द्रमा है सारे जगतमें ब्रह्म फैला हुआ है इस जगतमें सूर्य उदय होनेसे उस सूर्यका प्रकाश समस्तजगतमें होता है। हम देखते हैं उसी सूर्य्यसे ज्योति निक-लकर समस्त जगतमें फैल जाती है, परन्तु उस ज्योतिका स्थान वही सूर्य्य है इसी ज्योतिको ब्रह्मज्योति कहते हैं। अब देखना चाहिए कि सर्विञ्यापक ब्रह्मज्योतिका धारणा ध्यान हो नहीं सकता क्योंकि उसकी सीमा नहीं है, इसलिये उस ब्रह्मज्योतिके रहनेका स्थान सूर्य्य मंडल है उसका ही ध्यान और चिन्ता करना चाहिये।

(३ प्रश्न) यह जगत चेतन है या जड़ ?

( उत्तर ३) महाराज ! यह जगत जड़ पदार्थ ही है परन्तु जितने दिन परमात्मा इस जगतमें

որհաշորիս արկատարիս ա

THE PARTY OF THE P आश्रय करके रहतेहैं उतने दिन यह रहता है फिर जव इस जगत्को परमात्मा परित्याग करेंगे तव जगत्का लय होजायगा। और जीव-देह एक छोटासा जगत् है, जव जीवदेहको त्याग करता है, तव परसात्सा देह जड़पदार्थ मात्र पड़ा रहता है इसिलये महाराज ! जव इस छोटेसे देह जगत्का पतन होता है तव इस वड़े महाजगत्का पतन भी निश्चय है, और इस महाजगत्के वीचमें हम जो सव पदार्थ देखते हैं उनके वीचसें पृथ्वी, जल, अभि, वायु ये चार पदार्थ जड़ हैं पहाड़ और उद्भिद् ( वृक्षादि ) पदार्थ चेतन हैं, कारण कि इनका दारीर धीरे धीरे वद्ता है क्योंकि, व्रह्मज्योति परमाणुरूपमें पहाड़ और पेड़ आदिमें पृथक् पृथक् रूपसे प्रवेश करता है । अर्थात् दो परमाणु एकत्र नहीं होते हैं, इसिळये उस पहाड़ वृक्ष इत्यादिको अस्त्रके द्वारा काटनेसे भी उनको तकलीफ मालूम नहीं होती है केवल इनके शरीर वृद्धि होनेके कारण इनको चेतन पदार्थ कह- րատրիս արկատրիս արկատր

सकते हैं किन्तु ये उद्भिद् पदार्थ हैं वास्तवमें ये चेतन नहीं हैं, जैसे जीवदेहके भीतर और वाहर जड़ और चेतन पदार्थ दोनों रहते हैं मल, मूत्र, वायु, अग्नि ये पृथक् पृथक् रूपसे अचेतन हैं और नाखून केश इत्यादि उद्भिद् हैं। असली बात यह है कि परमात्मा इस जगत्में जिस पदार्थका आश्रय करता है उसीको चेतन कहते हैं और जिस पदार्थका आश्रय नहीं करता है उसीको जड़ कहते हैं।

(४ प्रश्न) हे महात्माओ! यह जगत् इस प्रकार प्रथम उत्पन्न हुआ है या इसके पहिले भी इस तरह किसी समय हुआ है।

(४ उत्तर) प्रकृतिआत्माने जिस प्रकारसे यह जगत प्रस्तुत किया है ऋषियोंने उसे विस्ता-रपूर्वक कहा और वोले कि इस जगतकी परमायु सत्य त्रेता द्वापर कलि ये चार युग होगी। इन चार युगोंके अन्तमें एकएक बार जगतकी सृष्टि और प्रलय होंगे अर्थात् परमाणु समष्टि पृथ्वी और जीवादिदेह फिर परमाणुरूप होकर समुद्रके पानीमें मिलकर यह जगत् जलमय होगा और

որ անվասնից աշկատնից անկատնին անկաչին անկաչին անկաչին անկանանից բանալ բանա բանարնից բանաչին բանարին բա

चांद सूरज तारे सव ही वर्तमान रहेंगे वृक्षादि और जीवादिकी नयी इसलिये **महाराज** दिनतक प्रकृतिआत्मा जीवात्माकी सुक्ति होगी उतने दिन इस प्रकार अन्तर्से पृथ्वी व जीवादिकोंका ससुद्रके पानीसें लय होगा । और यह जगत् पहले सम्पूर्ण सृष्टिसे आजतक इस पृथिवी और जीवोंकी कितनी बार उत्पत्ति और प्रलय होचुका है यह भी हम निर्णय करनेका यत्न करेंगे और यह जगत् सम्पूर्ण तैयार केवल एकवार ही हुआ है फिर जब समस्त जी-वात्मा मुक्त होंगे तब प्रकृतिके एक प्रश्वास द्वारा ये सव पंचमहाभूत और चन्द्र सूर्य्य तारे इत्यादि परमाणुरूप होकर प्रकृतिके अंगमें लयको प्राप्त होंगे इसीको महाप्रलय कहते हैं । पीछे प्रकृति-रूपा परमात्माकी शक्ति और पुरुषरूपी परमात्मा फिर एक अंग होकर रहेंगे।

(५ प्रश्न) हे महात्माओ ! मेरे वंशमें ४,५ पुरुष तक जो सब पुत्र और कन्या जनमे हैं उनमें सब बुद्धिमान् और धार्मिक हुए, पीछे कोई कोई րմուսանությունը անագանությունը անաբանալ անաբանա անաանաբանությանը բանաբանաբանաբանաբանաբանաբանաբանական անասաներ

րումիրը արջություն արջությունը ար

असाधारण बुद्धिमान और कोई कोई विलकुल पशुके समान मूर्ख हैं इसका कारण क्या है?

( ५ उत्तर) सहाराज! बुद्धिमान् और निब्बोंध होनेका कारण केवल कम्मी ही है और कोई दूसरा कारण नहीं है, जब यह पृथ्वी और जीवादि चारो युगोंके अन्तमें समुद्रके पानीमें प्रलीन होजाते हैं तब सनुष्य देह धारी पापात्मा और पुण्यात्मा सब आत्माका अंश सूर्यात्मामें लीन होजाता है किन्तु वह पापात्साका अंश सूर्यात्मासे पृथक् रहता है जैसे कि पद्मके पत्तेसे पानी अलग रहता है इसलिये पापा-त्साकी सुक्तिके वास्ते परमात्मा बारंबार चारों युगोंके अन्तमें इस पृथिवीकी रचना करता है, क्योंकि इस पृथ्वीमें मूर्ख पापात्मा गण बारंबार जनम लेंगे और सुक्तिलाभके कार्य्य करके मोक्षको प्राप्त होंगे इस प्रकार जब समस्त जीव सुक्तिलाभ करेंगे तब परमात्माकी राक्ति एक प्रश्वासके द्वारा परमाणु समष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य्य, तारे इत्यादिको फिर वही परमाणु करके अपने अंगमें लय करके

ultimantus sultimantus autimantus autimantum entimantum entimantus antimantus antimantus entimantus entimantus

संग सिलके एक होकर पूर्ण ब्रह्म उसी पूर्ण रूपसे रहेंगे यह ही परमात्माका अभित्राय है इसलिये महाराज ! जितने दिन संसार रहेंगा उतने दिन तक मनुष्य देह धारी जीवात्मा इसी तरहसे सुकर्म्म और कुकर्मका फल भोग करेंगे और कुकर्मके फलसे इनका वारंवार जन्स और मरण होगा और जव सवके-पहिले इस जगत् और जीवादिकी सृष्टि हुई थी तव मनुष्यजीवके पाप और पुण्य कुछ भी नहीं थे इसिळये सब मनुष्योंकी बुद्धि राक्ति प्रकारकी थी।

(६ प्रश्न) हे महात्मा! हमारे वंशमें अनन्त मनुष्योंने जन्म लिया है उनके वीचमें कोई कोई मनुष्यकाले रंगके होते हैं शरीरकी वनावट खराव होनेसे जिनको देखनेमें घृणा होती है। फिर कोई कोई मनुष्य बहुत ही खूत्रसूरत होते हैं जिनके शरीर हृष्ट पुष्ट और बहुत ही मनोहर पीतवर्ण और चाकचिक्ययुक्त होते हैं इसका कारणक्या है?

A STATE OF THE BEAUTION OF THE PARTY OF THE (६ उत्तर) महाराज! मनुष्योंके सुन्दर और कुरूप होनेका कारण केवल कम्मका फल है।

TOTAL STATE OF THE PARTICULAR OF THE PARTICULAR

जव सातृगर्भसें पितृरूप नानारंग विशिष्ट सूर्य्य-रहिस उसी बिन्दुके भीतर प्रवेश करता है अर्थात् इस जगतमें हम जितने प्रकारके रंग देखते हैं उन सबके रहनेका स्थान सूर्य्यमंडल ही है। मनु-च्योंके कर्मके अनुसार उस (सूर्यमंडल) से रंग मातृगर्भमें प्रवेश करता है इसलिये मनुष्योंका शरीर नाना रंग विशिष्ट होता है। स्थानके अनु-सार भी मनुष्योंके शरीरके रंगमें तारतस्य होता है। इस जगतमें कोई कोई स्थान सूर्यसे बहुत दूर है इसी कारण किसी किसी जगह केवल शीतऋतु सर्वदा रहती है दूसरा कोई ऋतु नहीं होता है, ऐसे स्थानके मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि समस्त जीवोंका देह सफेद कस्सके है परन्तु सनुष्योंके अनुसार जगहसें सुन्दर शरीरकी बनावट सब कुरूप होती है, असली बात यह है पलटावसे भी मनुष्य और जीवोंके देहका नानाप्रकारका होता है यह भी निश्चय है जिस देशमें वसन्त, थीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त, शिशिर होतेंहैं उस देशमें प्राणियोंके देह नाना

THE TELEVISION OF THE PROPERTY होतेहैं। और वंशके अनुसारसे भी रंगमें तारतस्य होता है इसिलये महाराजने देह और वर्णके सम्बन्धमें इस प्रकार विचारपूर्वक भीमांसा की। अव आपको अगर कुछ कहना हो कहिये।

ह्म हाराज वोले-हे महात्माओ, आप लोगोंका उत्तर सुनकर मेरा यह स्वभाव हुआ है कि केवल कर्म्सके अनुसार मनुष्यदेहधारी जीवात्मा फल भोग करते हैं । तव ऋषियोंने उत्तर दिया सहाराज आपने जो कहा है वह सत्य है।

(७ प्रइन) हे महात्माओ, ॐकार जो ब्रह्म प्रणव है इसका तात्पर्थ्य क्या है ? यह विस्तार पूर्वक वर्णन करिये । आपका दिया हुआ सन्ध्याविधि यन्थ हमारे पास है उसको करके हमारा चंचल मन वहुत स्थिर हुआ

( ७ उत्तर ) महाराज ! इस ओंकारका आशय जो मनुष्य जानेंगे वही ब्रह्मदर्शन करनेके अधि-कारी होंगे, इस जगतका मूल ओंकार ही है। यह ओंकार ही जगत्का कत्ती है अ,उ,स ये तीन अक्ष-रोंके तीन गुण और तीन गुणोंसे तीन कार्य्य होते પિલ્લામુખ્ય વર્ષણા, દુધિત કર્માત્ત કર્માત્ર હાથે તત્ત્વમુખ ત્રા ભાગમાં ભાગમાં ભાગમાં આવેલા તામાં આવેલા તામાં આપ ભાગમાં આપ્યામાં આપ્ય

हैं इसलिये इस जगतमें ओंकारसे प्रतिदिन उन्हीं गुणोंद्वारा तीन कार्य होतेहैं अर्थात्'अ'रजोगुणहै इस रजोगुणसे ओंकारकी राक्तिसे जगतमें जीवादिकी सृष्टि होतीहैं और 'उ' सत्वगुणसे ओंकारकी शक्ति-द्वारा इस जगतमें जीवादिकी स्थिति (पालन) होतीहै 'म' तमोगुण इस तमोगुणसे ओंकारकी शक्तिसे इस जगतमें जीवोंका प्रलय होता है इन तीन गुणोंसे जगत्के बीचमें ओंकारकी राक्तिसे तीन प्रकारके कार्य्य होते हैं। इस ओंकारके वीचमें तीन लोक ( स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ) हैं इस त्रिलोकी ओंकारसे ही रक्षा होती है, इस ओंकारके बीचमें तीन स्वर (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित) हैं, अ उदात्त, उ अनुदात्त, स स्वरित। फिर इस ओंकारमें तीन शक्ति हैं-इन तीनों शक्तियोंके कार्यके अनुसार (ब्रह्माणी, वैष्णवी, रूद्राणीसे तीन ओंकारके नाम होसकते हैं। ओंकारको तीन देवता भी कहसकते हैं क्यों कि पुरुष, प्रकृति एकही पदार्थ है और उसीके कार्य्यके अनुसार (ब्रह्मा, विष्णु, सहेश) ये तीन नास होसकते हैं फिर इस ओंकारमें तीन काय्योंके अनुसार वेदके ऋग्

ունանությունների գրիկանին արևարարերը արևարարերը արևարերը արևարարերը արևարարերը արևարարերը արևարարերը արևարարեր

यजुः साम ये तीन नाम होसकते हैं। इसी प्रकार गुणोंसें तीन तीन प्रकारके अनन्त प्रकार कार्य्य करनेके कारण परमात्माकी शक्तिका नाम ओंकार हुआ है। इसिलये महाराज यह ॐकार परब्रह्म वीज है, जैसे किसी वृक्षके फलका जमीनमें वोनेसे एक वड़े आकारका वृक्ष होता है वैसे ही यह ॐ कार ही ब्रह्मका वीज है इस ॐकारने ही समुद्र-मन्थन द्वारा रूपी पृथिवीको उत्पन्न किया है यह ॐकारशब्द परमात्मा अपने सुँहसे सर्व्वदा उच्चारण करता रहता है। जव इस ओंकारका उच्चारण होजायगा तव महाप्रलय होजायगा । इस ओंका-। पृथ्वी अग्नि रके रहनेका स्थान, अग्निमें है ऋग्वेद और ब्रह्म अर्थात् रजोगुण सव अक्षरके साथ मिलेहुये हैं । रजोगुणसे ऋग्-वेदकी उत्पत्ति है । ऋग्वेद नीले रंगका है। सनातन विष्णु अर्थात् सत्त्वगुणयुक्त परमात्मा यजुर्वेद यह उकार अक्षरके साथ मिलाहुआ सत्त्वगुणसे यजुर्वेदकी उत्पत्ति है। यजुर्वेद पीत वर्णका है। आकाश, सूर्य्य, सामवेद,

(१२६)

अर्थात् सृतदेह, प्रलय, तमोगुण ये सव मकारके TOTAL AND THE PROPERTY OF THE साथ मिलेहुए हैं । सामवेदकी तभोगुणसे उत्पत्ति है, सामवेद काले रंगका है। गायत्री त्रिष्टुप् जगती ये तीन छन्द ओंकारके कहसकते हैं। और अग्नि, वायु, सूर्य्य यह तीन देवता उसी ओंड्डारमें कह सकते हैं और भूत, वर्तमान, भविष्यत् यह तीन काल

ओंकारके वीचमें हैं। इसिळये महाराज!ओङ्कारकी

व्याख्या और कितनी करें इस समस्त जगतके

सृष्टि स्थिति और प्रलयका कारण वही ओङ्कार है।

(८ प्रश्न) हे गुरु देवगण! यह ब्रह्मप्रणव ओंकार आप लोगोंको किस प्रकार प्राप्त हुआ है यह विस्तारपूठवंक वर्णन करके हमारे चंचल चित्तको सुथिर करदीजिये ।

(उत्तर ८) महाराज! ओंकार शब्दकी उत्प-त्तिके सम्वन्धमें और कहना नहीं होगा ससुद्रके तटपर उपस्थित होनेसे ही ओंकार राब्दकी उत्पत्ति समस्त जान जायँगे समुद्र ही जगत्के-गुरु हैं, उन समुद्रके पास हम दीक्षित हुए हैं,

आपको भी दीक्षा लेना चाहिये आप हमारे ज्येष्ठ आता हैं और हमारे गुरु आता भी होंगे। (९ प्रश्न) हे सहात्मागण! सत्य, त्रेता, द्वापर, किल इन चार युगोंका निर्णय किस प्रकारसे

किया और ओंकारका सूक्ष्म रूप किस प्रकार है यह वर्णन करके हमारा सन्देह अञ्जन कीजिये।

(९ उत्तर) ओंकार (सूर्य्य) का उत्तरायण और दक्षिणायन श्रमण होता है अर्थात् उत्तर और दक्षिण इन दोनों तरफ ओङ्कार (सूर्य्य) आया जाया करते हैं। पूर्व और पश्चिम (उद्य अस्त) सीमान्त ओंकार (सूर्य) का श्रमण प्रत्यह होता है। इस ओङ्कारके सूक्ष्म शरीरमें समय जगत्का प्रतिविम्ब और ओङ्कारके बीचमें जो साधारण ज्योति युक्तरूप यह उभयरूप दर्शन करके हमने इन चार युगोंका निर्णय किया है हमने और भी बिचार किया है उसी ओङ्कारके सूक्ष्मश्मेर शरीरके बीचमें जिस प्रकार विश्वरूप दर्शन होता है ठीक उसी प्रकार विश्वरू कर्ताके रूपका भी दर्शन होता है। इसमें बिन्दुमात्र भी व्यतिक्रम नहीं है। किन्तु ओङ्कारका सूक्ष्म देह नानावर्ण

որկարարի արկարարի արկար

विशिष्ट कसलके आकार और ज्योतिका रूप है और विश्वरूप भी ठीक उसी प्रकार है, परन्तु ओंकारका रूप स्वच्छ है और विश्वरूप कुछ मैला है, इतना ही भेद है यह हमने विशेष प्रका-रसे अनुभव किया है। पछि चार युगोंकी अव-स्थाका निर्णय किया है। महाराज! उस ओंकारके चारों तरफ चार घाट हैं, उनके बीचमें उत्तर दिशाका घाट सफेद रंगका है। दो श्वेत पद्म वरावर एकत्र लगानेसे जिस प्रकार दर्शन होता है वैसे ही उन घाटोंका आकार है, इसलिये उत्तरकी तरफ घाटसें कोई रंग नहीं है, परन्तु श्वेतवर्ण-विशिष्ट सत्यपूर्ण होनेसे सत्ययुगका निर्णय किया है और ओंकारके दक्षिणकी तरफ घाट लाल-रंगका है। हसने उसी प्रकार दक्षिण ओरके घाटका लालं वर्ण देखकर विचार किया कि यह घाट रजोगुणप्रधान है इसलिये यह घाट त्रेतायुग होना उचित है द्वापरके योग्य नहीं है कारण उस ओंकारके पूर्वकी तरफ रजोगुणका जन्म होकर उसी रजोगुण और तसोगुणके सयसे दक्षिणकी ओर आकर जमा हुआ है । इसलिये ओंकारके

दक्षिणकी ओरके घाटको त्रेतायुग कहा है। यथा-र्थमें यह वात सत्य है, क्योंकि ओंकारके दक्षिणकी येते यह वात सत्य है, क्यांक आकारक दाक्षणका तरफ रजोगुणका प्रादुर्भाव अधिक है। और ओंकारक पश्चिमकी ओर जो घाट है वह पीतवर्ण है। हमने पश्चिमकी ओरके घाटका पीत वर्ण दर्शन करके विचार किया कि इस ओंकारके पश्चिसीय घाटकी सत्त्वगुणसे उत्पत्ति है, इसिलिये इस घाटको हमने द्वापर युग निर्णय किया है। और ओंकारके पूर्वि—दिशाका घाट नीलवर्ण है। हमने ओंकारके पूर्वि—दिशाका घाट नीलवर्ण है। हमने ओंकारके पर्व घाटका नीलवर्ण दर्शन करके विचार किया कि इस घाटमें सत्त्वका लेशमात्र रहा है और केवल तमोगुणपूर्ण है, किन्तु रजोगुणका जन्म उसी ओंकारके पूर्व घाटमें हुआ है। हमने इसी प्रकार विचारपटर्वक ओंकारके पूर्विकी थोरके घाटको कलियुग कहकर निर्णय किया है, किन्तु भूत, वर्तमान, भविष्यत् जानकरके निश्चय किया है और हमने ओंकारका रूप सफेद रंगका निश्चय किया है और हमने ओंकारका रूप सफेद रंगका निश्चय किया है क्यों कि सूर्यज्योति परमात्माकी शक्ति है इसिलिये उस ज्योतिका रंग सफेद दर्शन इसिलिये उस ज्योतिका रंग सफेद दर्शन तरफ रजोगुणका प्रादुर्भाव अधिक है । और ओंका-

A CHILD AND FOR THE STATE OF TH

होता है. यही आखोंसे देखनेका प्रमाण है और इस ज्योतिक रहनेका स्थान वही सूर्य्याप्तिके अन्दर है इसिलये वह सूर्यात्मा ही ओंकारका सूक्ष्म शरीर है इसमें कोई सन्देह नहीं है, और इस सफेद रंगसे ही समस्त वर्णोंकी उत्पत्ति हुई है यह निश्चय है इसिलये महाराज परमात्माका रूप अरूपरूप कहा जा सकता है।

वित्रत्ययुगमें मनुष्यका देह इक्कीस हाथ परि-मित, त्रेतायुगमें चौदह हाथ, द्वापर युगमें सात हाथ कलियुगमें साढ़े तीन हाथके शरीरका परिमाण अपने हाथके मापसे समझना चाहिये।

(१० प्रश्न) हे महात्माओ! जब परमात्माका रूप नहीं है तब परमात्माकी उपासनाके सम्बन्धमें मनुष्य बड़े बखेड़ेमें पड़ेंगे क्यों कि परमात्माके धारणा ध्यान आकर्षण करनेमें सबही असम्पर्ध होंगे, और धारणा ध्यान आकर्षण नहीं करके परमात्माके लाभ करनेका कोई उपाय नहीं है। इस विषयमें क्या विचार किया और जिस पदार्थका विनाश है उसका धारणा, ध्यान, आकर्षण करनेसे भी परमात्माको लाभ करनेकी कोई

सम्भावना नहीं है, क्यों कि साकार पदार्थका वि-नारा होता है इस लिये किस प्रकार कार्य्य करनेसे परमात्माका लाभ करसकते हैं।

以外は私は

( १० उत्तर ) महाराज, साकार पदार्थकी ही धारणा ध्यान आकर्षण करना होगा पदार्थके बीचमें स्थूल पदार्थोंको त्याग करके सूक्ष्म पदार्थोंकी धारणा ध्यान आकर्षण करेंगे क्यों कि इस जरातमें सूक्ष्म देहमें परमात्माके रहनेका स्थान है जैसे घरमें एक दीया जलानेसे सब घरमें प्रकार होता है इसी प्रकार हमको उसी रोशनीकी आवश्यकता है; अब उस सब घरकी रोशनीका धारणा, ध्यान, आकर्षण नहीं होसकता है; इस लिये घरके प्रकाशके रहनेका स्थान वही प्रदीपान्नि है, अतः उसी प्रदीपान्निकी धारणा, ध्यान, आकर्षण करना पढ़ेगा इससे सूर्य्यकी ज्योति हमको आवश्यक है इस कारण उस सूर्य्यान्साका ध्यान, धारणा, आकर्षण करना चाहिये, इसी प्रकार कार्य्य करते करते सारे जगतमें उसी प्रकाशका रूपका दर्शन होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है; इसिलये परब्रह्म पानेका उपाय इस उपा-यके अतिरिक्त और कोई नहीं है,और इसी प्रकार कार्य्य करनेसे निश्चय परमात्माका लाभ होगा। परन्तु वह पवित्र सफेद वर्ण ज्योतीरूप नानावर्ण-विशिष्ट कमलके फूलके आकार साधारण ज्योतिके बीचमें परब्रह्म मिलकर रहता है,इसी प्रकार योगी लोग इस जगत्में दर्शन करते हैं और योगी लोग योग समाधिके द्वारा निर्लिप्त गणातीत परब्रह्मका दर्शन करते हैं, परन्तु जब समाधियोग शेष होता है अर्थात् फिर जब जीवात्मा इस संसारमें आते हैं तब परमात्माका रूप जीवात्मा मूलजाते हैं, इस लिये परमात्माका कैसा स्वरूप है इसको इस जग-त्में कोई भी मनुष्य वर्णन नहीं करसकेगा इस लिये परमात्मा अरूपरूप है।

(११ प्रक्ष) मनु प्रजापित ऋषिके मुंहसे इस प्रकार प्रक्षका उत्तर पाकर आनन्दके साथ प्रक्ष करने लगे-हे महात्मा लोगो! हम इस असीम जग-त्के बीचमें रहते हैं इस जगत्के बाहर कोई स्थान है या नहीं हम यह भी समझ सकते हैं कि अगर स्थान नहीं है तो गुणातीत ब्रह्म कहां रहता है? इस लिये इस जगतके वाहर निश्चय स्थान होगा वह स्थान कैसा है यह वर्णन कीजिये।

(११ उत्तर) महाराज! इस ब्रह्मांडके वीचमें जैसा मनुष्य देह रूपी अत्यन्त छोटा सा जगत् है उसी प्रकार महाब्रह्माण्डके वीचमें यह ब्रह्माण्ड अनन्त है इन तीन ब्रह्माण्डों तक हमने निश्चय किया है और इसके अतिरिक्त यथार्थ वात यह है कि इसकी शेष अवस्था क्या है यह हम नहीं जानते हैं।

(१२ प्रश्न) मनुप्रजापित ऋषिलोगोंके प्रति नानाप्रकार प्रश्न करते हैं हे महात्मालोगो! जीवात्मा जब मनुष्यदेह त्याग करेंगे तब उनकी अवस्था कैसी रहेगी?

(१२ उत्तर) महाराज ! जीवात्मा कर्मके अनुसार फल भोग करेंगे, अर्थात् जिसने जन्मसे मृत्यु तक कोई प्रकार पाप नहीं किया परन्तु थोड़ा थोड़ा पुण्यका काम किया है वह जीवात्मा मृत्युके पीछे उसी समय जन्म लेगा और उस पुण्यके प्रभावसे ऊँचे वंशमें जन्म लेगा और जिस जीवात्माने संसारमें मनुष्यदेह, धारण करके

(१३४) सप्तार्षग्रन्थः।

सृत्यु तक कोई पाप किया है वह मनुष्यदेह
त्याग करके पहले प्रेतात्मा होगा पीछे
प्रेतात्मा पापके अनुसार अल्पाधिक समय
करके फिर ऊंची या नीच श्रेणीके मनुष्योंके
जन्म लेगा और जिस मनुष्य—देहधारी ज्ञान कोई पाप या पुण्य कुछ भी नहीं
उसने देहान्तमें जिस वंशमें जन्म लिया था
उसी प्रकारके वंशमें उसी समय जन्म लेगा
प्रकारके जीवात्माको प्रेतयोनि नहीं है।

(१३ प्रइन) महाराज ऋषियोंका इस प्रकार क्षिणेगो!इसमें अधिकांश मनुष्य मायामोहमें
लोगो!इसमें अधिकांश मनुष्य मायामोहमें
हो अज्ञातदोषमें अनेक प्रकारके पापोंमें लिसह
इस गृहस्थाश्रममें ही मृत्युको प्राप्त होयँगे
प्रकारके अज्ञानी मनुष्योंकी मुक्तिका कोई उप करके फिर ऊंची या नीच श्रेणीके मनुष्योंके घरमें जन्म लेगा और जिस मनुष्य—देहधारी जीवा-त्माने कोई पाप या पुण्य कुछ भी नहीं किया उसने देहान्तमें जिस वंशमें जन्म लिया था ठीक उसी प्रकारके वंशमें उसी समय जन्म लेगा उस

(१३ प्रइन) महाराज ऋषियोंका इस प्रकार वाक्य सुनकर फिर उनका सम्बोधन करके वोले हेमहात्सा लोगो!इसमें अधिकांश मनुष्य मायामोहमें सुग्ध हो अज्ञातदोषमें अनेक प्रकारके पापोंमें लिसहोकर इस गृहस्थाश्रममें ही मृत्युको प्राप्त होयँगे । इस प्रकारके अज्ञानी सनुष्योंकी सुक्तिका कोई उपाय है या नहीं? फिर कलियुगमें जब चतुर्थांशका एक अंश सत्य धर्म रहेगा तब तो बड़ी कठिनता है। मनुष्योंकी ज्ञानशक्ति एकदम हासको प्राप्त होगी और कलियुग सें मनुष्योंकी वृद्धि बहुत होगी,उन मनुष्योंको रजो और तसोगुण अधिक रहेगा सत्वगुणका लेश मात्र

रहेगा या नहीं इसमें भी सन्देह है, इस लिये हे याहात्यालोगो! उस कलियुगके मनुप्योंके लिये विशेष प्रकारसे यह करना आप लोगोंको नितान्त आवश्यक है, तव ऋषि लोग मनुप्रजापतिका इस प्रकार वाक्य सुनकर महाराजको सस्वोधन करके वोले-महाराज! जगत्के मानव लोगोंके मुक्तिके वास्ते आपका यत्न देखकर हमको आनन्द हुआ। दया ही धम्महै। मनुष्य-देहधारीको जो कुछ आव-३यक है वह सब ही आपमें है और संसारके वास्ते हमको कोई चिन्ताका कारण नहीं है इसलिये महाराज, आपके प्रश्नका उत्तर देते हैं सो सुनिये।

( १३ उत्तर ) जो सनुष्य इस संसारमें गृहस्थ धर्मिक अनुसार जन्मसे मृत्यु तक निष्पाप रह-कर देहत्याग करे वह दुर्लभ है, सत्वगुणमें दृढ विरले ही देखनेमें आते हैं। और कलियुगमें इस प्रकार रहना कठिन होगा इस लिये पुन्नासक नरक (प्रेतात्सा) से मुक्तिके वास्ते पुत्रको अधि-कार होसकता है। क्यों कि पुत्र और पिताके देहमें घनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात् उन दोनोंका एक देह कहनेसे भी अध्युक्ति नहीं होगी, इस लिये

वह पुत्र पिताकी प्रेतात्मासे सुक्तिके वास्ते परमा-त्साके पास प्रार्थना करे कि हे परमात्मन्! हमारा पिता उस पुत्रासक नरकसे भुक्ति पाकर परमा-त्साका परम भक्त वने, और किसी ब्राह्मणवंशमें जन्म ले और परमात्माका परम भक्त होकर सुक्ति लाभ करे। इस प्रकार पुत्रकी प्रार्थनाके पीछे परमात्माके परमभक्त ब्राह्मणोंको भोजन करान। चाहिए, क्योंकि उस ओज्य वस्तु से व्राह्मणोंके वीर्च्यकी उत्पत्ति होगी, उसी वीर्घ्यके द्वारा पिता देहधारण करके जन्म लेगा, इसी प्रकार पिताके मुक्तिके वास्ते पुत्र हरएक वर्षके अन्तमें वहुत ही शुद्धिके साथ ब्राह्मणसन्तान और परमात्माके अक्त लोगोंको भोजन करावे क्योंकि एक वार या दो वार भोजनमें जो वीर्थ्य उत्पन्न होता है उससे पिताका जनम होना निश्चित नहीं है, इस लिये पुत्र जितने दिन जीवे उतने दिन वह वर्षके अन्तमें पिताके मृत्यु दिनमें अति श्रद्धा साथ परमात्माके परमभक्त लोगोंको भोजन करावे और जो मनुष्य पिताकी मुक्तिके वास्ते परमात्माके भक्त लोगोंको अर्थात् सत्पा-

होंको भूमिदान करेगा उसके पिताकी सुक्तिके वास्ते ब्राह्मण भोजन न करानेसे भी उस पिताकी प्रेत यो-निसे मक्ति होसकती है कारण कि उस जमीनपर जो फसल होगी वह फसल प्रत्यह परमात्माके भक्त-लोग भोजन करेंगे इस लिये परमात्माके भक्त वीर्यसे पिताका जन्म निश्चय होनेका संभव है इस लिये महाराज इसकी यही मीमांसा है।

(१४ प्रक्त)परमात्मा और आत्मा ये दोनों विकारयुक्त हैं या निर्विवकार ? हमारा विश्वास यह है कि
आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही विकारयुक्त हैं,
क्यों कि यह जगत और जगत्के अन्दर जो पदार्थ हैं
उन सबको ही परमात्मा और आत्मा इन
दोनोंने मिलकर सृष्टि किया है, और ये सब
विकारयुक्त हैं, जैसे मनुष्य देहधारी जीवात्मासे
जो सन्तान उत्पन्न होती है वह सन्तान भी
विकारयुक्त होती है। यदि आत्मा और परमातमा विकारयुक्त न हों तो उनका कार्य जगत्
विकारयुक्त कैसे होसक्ता है। अवक्य आप लोग
विकारयुक्त कैसे होसक्ता है। अवक्य आप लोग
विकारयुक्त कैसे होसका है। अवक्य आप लोग
विकारयुक्त कैसे होसका है। अवक्य आप लोग
विकारयुक्त कैसे होसका है। सन्देह दूर कीजिये।

ing allyllindiving cilling brothing briting spiriting spiriting by the system of the spiriting spiriting colling cilling all the cilling

( उत्तर १४ ) महाराज ! यह आपका विचार ठीक नहीं है; परमात्मा और आत्मा ये दोनों ही արար արասարին արևարին արևա निर्विवकार हैं जिस पदार्थका स्थूलदारीर नहीं है उसमें क्या विकार होसक्ता है परमात्मा और आत्मा ये दोनों एकही पदार्थ है केवल इस जगत्की सृष्टिके वास्ते पूर्ण परमात्मा समान दो अंशोंमें विभक्त हुए हैं इन दोनों अशोंके बीचसें पूर्ण परसात्साका वास अंग प्रकृति आत्सा है और पर्ण परसात्माका दक्षिण अंग पुरुषरूपी परमात्साके वामांगमें चार भूत परमाणु व्यष्टिरूप हैं और उन चारों भूतोंके योगसे जो रजः सत्त्व तसोगुण चन्द्र सूर्य्य तारे अर्थात् जगतके वीचसें ऊपर और नीचे जो सब पदार्थ देखनेमें आते हैं वह सबही परमाणुरूप हवाके साथ मिले हुए थे। इस लिये सहाराज! अब विचार करके देखिये यह जगत् और जगत्के बीचमें जो सब पदार्थ देख-नेसें आते हैं वे सब परमाणुरूप वायुके संग प्रक्र-तिके अंगमें मिले हुए थे वे होनेसे प्रकृतिआत्माका विकार कहा है, इस लिये इन चार मूर्तोंकी परसा-

गुरूप अवस्थामें कोई विकारका होसकता है; क्योंकि वे परमाणु जड़ पदार्थ मात्र हैं इस लिये कियाविहीन हैं। इन चार भूतोंके चार प्रकारके परमाणु हैं वे एक प्रकार समष्टि होकर बृहदाकारमें परिणत हुए हैं। मृत्तिका और प्रस्तरके परमाणु समाप्टि होकर इस पृथि-वीकी उत्पत्ति हुई है। फिर वाष्परूपी जलके पर-माणु समष्टि होकर इस असीम समुद्र जलकी उत्पत्ति हुई है। अग्निके परमाणु समष्टि होकर इस जगत्में नीचे और ऊपर एक बृहदाकारमें अग्निकी उत्पत्ति हुई है। फिर वायुके परमाणु ससिष्ट होकर इस जगत्में नीचे और ऊपर एक वृहदाकारमें वायुकी उत्पत्ति हुई है पीछे इन चारों पदार्थोंके मुल भागके संयोगद्वारा षड्रिपुयुक्त एक देह प्रस्तुत हुआ है इस लिये महाराज ! जवतक इस प्रकार इन चारों पदार्थींका संयोग नहीं होगा अर्थात् स्थूल शरीर नहीं होगा तवतक रिपुसृष्टि नहीं होसकती है? इस कारण पुरुषरूपी परमात्मा और आत्मा ये दोनों निर्दिवकार हैं।

TO THE WARRANT OF THE PARTY AND A PORTUGUE OF THE PARTY O

यह हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जबतक मनुष्यके मनमें माया मोह वर्त्तमान रहेंगे तबतक परमात्माका दर्शन होना असंभव है इस लिये माया मोहमें परमात्माका दर्शन किस प्रकार होसक्ता है। यह विस्तारपूर्वक वर्णन करके हमारे मनका सन्देह दूर कीजिये।

(१५ उत्तर) महाराज! परमात्मा निर्विवकार गुणरहित स्थानमें वास करता है और जगतके बीचमें केवल सत्त्वगुणयुक्त महात्मा और त्रिगुण-युक्त जगदात्मा है लेकिन वह गुणमें लिप्त नहीं है। जैसे पद्मका पत्ता जलमें लिप्त नहीं इस लिये पूर्ण तेज और पूर्ण ज्योतिक वीचमें महात्मा और जगदात्मा वास करनेक कारण वह शक्तिमान और पूर्ण तेजस्वी है, और मनुष्य देह-धारी जो जीवात्मा है वही त्रिगुणमें लिप्त है इसका कारण यह है कि जीवात्माकी शक्ति अति अल्प है। अर्थात् जीवात्माके रहने की जगह वह देहाग्नि है उस देहाग्निकी रक्षा करनेवाला शुक्र है जैसे कि दीपाग्निकी रक्षा तेल करता है मनुष्य

विकारयुक्त होकर उसी शुक्रको परित्याग करते हैं इस लिये देहाभि अन्प होती है जीवात्माकी शक्ति वह अग्नि और ज्योति है वह अग्नि अन्प होने है। इसी कारण जीवात्माकी शक्ति अन्प होती है। इसी कारण जीवात्माकी शक्ति अन्प होती है इस लिये दुर्व्वल जीवात्मा और सवल जगदात्मा ओंकारको आकर्षण करनेमें असमर्थ होते हैं जैसे सिपाही राजाकी रक्षा करते हैं अर्थात् जिस राजाका सैन्य वल अधिक है वही राजा निर्मय हो कर जो चाहे सो करसकता है लेकिन जगदात्माको समानशक्ति होना नितान्त आवश्यक है नहीं तो दुर्व्वल और सवलमें किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होसकता।

THE TOTAL TO

(१६ प्रश्न) हे महात्मागण, आप लोंगोंके मुँहसे प्रश्नका उत्तर सुनकर हमारे मनका अंध-कार अधिकांश किनाश होगया । अब एक बात और पछत हैं सनिये इस संसारके मनुष्योंके बीच-में बुद्धि और विद्या इन दोनोंमें प्रधान कीन है ?

(१६ उत्तर) ऋषि उत्तर देते हैं—महाराज, विद्या और बुद्धि दोपदार्थ हैं बुद्धिके द्वारा सनुष्य րատերին և արևատերին արևատե

नाना प्रकारके नये नये कार्य्य करतेहैं। और विद्याके द्वारा शास्त्रादिकी बात नूतन रचना करके व्याख्यान आदिमें समर्थ होते हैं मूलविद्या जहांतक शिक्षा पाई है वहांतक बोलनेम सहायता करती है। लेकिन बुद्धि विद्याके द्वारा मार्जित होती है इसमें कोई सन्देह नहीं है। जिसमें बुद्धि और विद्या ये दोनों हैं वह मनुष्य जगतमें सबसे ऊँचा है और जिसमें केवल बुद्धि शक्ति है और विद्या नहीं है वह मनुष्य भी संसारके बीचमें आदरणीय होता है और विद्वान् मनुष्योंको भी सांसारिक मनुष्य आदर करेंगे लेकिन वालक बालिकाओंके विद्यादानके वास्ते। इस लिये महाराज वुद्धिको विद्यासे प्रधान बोल सकते हैं क्योंकि बुद्धिके द्वारा अनेक अद्भुतकार्थ सम्पन्न होते हैं।

(१७ प्रक्ष) हे महात्मालोगो ! आपलोगोंने तिथि पक्ष मास वर्ष ऋतु और सितारे इत्यादिका किस प्रकारसे निर्णय किया और चन्द्र सूर्य ये दोनोंका प्रहण होता है इसका क्या तात्पर्य है अनुष्रह करके इसका जो कछ तात्पर्य है वह वर्णन करके हमारे मनका संशय निवारण कीजिये।

(१७ उत्तर) तव ऋषि उत्तर देते हैं महाराज! हमने संसारमें नाना स्थानमें भ्रमण करते करते एक समय एक पर्वतके निकट नदीके वटवृक्षके सूलमें आसन लगाकर चीजोंका अभाव होनेसे उसी पहाड़के ऊपर चढ़-करके चारों तरफ खानेको फल और मूल और काप्ट अन्वेपण करते करते एक जगहभें सकर-कन्द कन्दसूल बहुतसे देखकर अपनी जरूरतके माफिक थोड़ा फल मूल संयह करके सायंकालके समय देखा कि सूरजके प्रायः अस्तमित होनेपर प-श्चिम दिशाने लालवर्ण धारण किया है देखने में सालुम होताहै जैसे पश्चिम आकाशमें आग्ने उ-पदार्थ दग्ध त्पत्ति होकर उस स्थानके सव होतेहें यह देखनेके वास्ते पहाड़के ऊपर थोड़ी द्रतक ठहर करके पहाड़से उतर आये पछि हसारे आलनोंके चारों तरफ काष्टके द्वारा धूनी सजाकर काष्ट काष्ट्रमें विस करके एक वहुत वड़ा अग्निका कुंड जलाया हमने परस्पर अपने आसनपर वैठकर खानेकी वस्तु फल मूल सव आगमें जला कर के भोजन किया और भोजनके अन्तमें उस पहा-

さいていていていていているというできないできます。 からい からしている かんしゅう かんしゅう かんしゅう

डुके सम्बन्धमें आलोचना करने लगे । अर्थात् सूर्यास्तका दर्शन कियाहै और सूर्यका उदय होना भी दर्शन करेंगे यह मनमें स्थिर किया । इसी प्रकार धर्मसम्बन्धमें वातचीत करते करते रात प्रायः शेष हुई तब हम आसन त्याग करके नदिके तटपर उपस्थित हुए। और उसी नदीके पानीसें स्नानादिकिया सम्पन्न करके उदय दर्शनके वास्ते पहीड़के उपर चढ़गए और पूर्वकी तरफ सूर्यों-दयका स्थान देख करके खड़े रहे किश्चित् समय पीछे देखा कि लाल रंगके वत्सके प्रकार सेहके गर्भसे निकलकर अन्दाज दश बारह हाथ ऊंचे स्थानपर जाकर उस् लालवर्ण सूर्यका उदय दर्शन करके आश्चर्य हुआ और इसका कारण दर्यापत करने लगे आखिरमें फिर उसी प्रकार दर्शनके वास्ते हसको उसी स्थानमें अनेक दिन तक रहना पड़ा। हस प्रत्यह सूर्यके दर्शनके वास्ते पहाड़के ऊपर आरोहण करते लेकिन उसी प्रकार सूर्यका उदय दर्शन नहीं होता इस तरहसे

१ अब इस पहाड़ और नदीका नाम चन्द्रमागा अर्कतीर्थ कहतेहैं: . माघमास पूर्णमासीके दिन उदय दर्शनके वास्ते अनेक यात्री एकत्र होतेहैं ।

कुछ दिन व्यतीत होनेके वाद अचानक एक दिन ठीक उसी प्रकार फिर दर्शन हुआ, हसने सूर्यके उद्य और अस्तसे इसी प्रकार दिनका हिलाव रवला था। सव दिन जोडकर देखा कि तीनसौ पैंसठ दिन हुए हैं। हमने यह देखकर वरस गि-नना स्थिर किया है और सूर्यके उत्तर गसनागसन दर्शन करके छः छः सहीने यण और दक्षिणायन उस वरस के अधीश योग करके सिद्धान्त किया है। इसका आरंभ महीनेसें सप्तमीके दिन होता है। उस तारीखको पृथ्वीकी वार्षिक गतिका और रोष होता है। पीछे चन्द्रमाके उद्य और शेष होता है। पछि चन्द्रम और उसके हास और वृद्धि कृष्ण और शुवलपक्ष और महीना निर्णय किया। पछि तारोंकी गाँ लग्न प्रह इत्यादि सव क्रमसे आ करने लगे और राशिचक पताव चक्र) घूसता है वह दर्शन करके का प्रहेण निर्णय किया है। महारा १ इस प्रहणका कारण राशि नक्षत्र तिथि रास्तेस वह तमीगुण (राह्र) वाहर होक बन्दकर देता है! देखकर कृष्ण और शुवलपक्ष और महीना और ऋतुओंका निर्णय किया। पछि तारोंकी गति देखकर राशि लग्न यह इत्यादि सव क्रमसे अतिसहजमें निर्णय करने लगे और राशिचक पताका चक्र (जगत-चक्र ) घूसता है वह दर्शन करके सूर्य और का ग्रहंण निर्णय किया है। महाराज! जैसे कि एक

१ इस प्रहणका कारण राशि नक्षत्र तिथिके संयोगसे तमोगुणके रास्तेस वह तमोगुण (राहुं) वाहरं होकर संत्वगुणका

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

वृक्षका मूल पानेसे आखिरमें उसकी शाखा टेनी फूल फल और पत्ते सब मिल सकते हैं लेकिन जिस जिस सम्बन्धमें आपने प्रश्न कियाहै उस एक एक सम्बन्धमें विस्तार करके कहनेसे प्रत्येक विषयमें एक बहुत वड़ा भारी ग्रन्थ होनेकी संभावना है इस लिये हमने संक्षेपसे वर्णन किया है।

(१८ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषि-योंके सुहँसे इस प्रकार वाक्य सुनकर आतिशय आनन्दित हुए और फिर ऋषिलोगोंसे प्रश्न करने लगे, हे त्रिकालज्ञ महात्माओ ! सुक्तिके वास्ते कोई सहज उपाय है या नहीं ? ऋषियोंने उत्तर दिया।

(१८ उत्तर) महाराज! मुक्तिका मार्ग अति कठिन है संक्षेपसे कहते हैं श्रवण कीजिये। मृत्युके समय जिस मनुष्यको तैमोगुण आक्रमण करता

րորություն անորդությունը անարդությունը անությանին գորիայանը գարարարար անությանը անությանը անությանըն

१ वह तमोगुणका मस्तिष्क विस्तार करके सूर्य और चन्द्रमाको ढक छेता है।

है उस् जीवासाकी मक्ति नहीं होसक्ती। क्योंकि जीवात्माको अज्ञान करनेका सालिक वही तसी-गुण है इस लिये जिस मनुष्यने तसोगुणको जीत. लियाहै उसीको निश्चय मोक्ष होगा। इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है।

(१९ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापतिने ऋषि-योंके सुँहसे इस प्रकार वाक्य सुनकर अति आन-न्दके साथ ऋषिगणसे प्रश्न करना आरंभ किया-हे महात्मागण ! उस तमोगुणको दूर करनेके वास्ते सहज उपाय क्या है ? क्योंकि इस जगतके समस्त ही मनुष्य योग क्रियाके द्वारा मुक्तिलाभ नहीं कर सकते हैं। आप लोगोंने ही कहा है जो ज्ञानवान हैं वह भी कर्म्सके फलसे अज्ञानी होते हैं और सुख दुःख भोगते हैं।

(१९ उत्तर) महाराज! अज्ञानी मनुष्योंके लिये एक अच्छा प्रवन्ध कियाहै, कहते हैं

THE PASSESSED AND THE PASSESSED OF THE PASSESSED AND THE PASSESSED १ जबतक हम जगे रहेंगे तवतक जीवात्मा और परमात्मामें मेळ रहता है । इस लिये जीवात्माकी चेतनावस्थामें देहपरित्याग होनेसे वह जीवात्मा परमात्मामें लीन होजाता है इसीको मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। परन्तु जिस मनुष्यका मन मृत्युकालमें परमात्माकी ओर ध्यान रखता है उसीको मुक्ति होगी।

es difficultation accommande authorisment accommande ac

Sear Comment of the configuration of the configurat

कीजिये। आपको जो पहले ओंकारकी व्याख्या करके सनाया है, उस ओंकारके चार घाट हैं वह जो ऊंचा पहाड़ (हिसालयका रोष भाग ) दक्षिण सीसासें ससुद्रका तट है और पश्चिम सीमामें भी ससुद्रका तट है और पूर्वसीमामें भी ससुद्रका तट है। ये चारों तंरफ चार घाट वसाये हैं और घाटोंके नाम भी उल्लेख कियेहैं। जो हिसालयके नीचे वदरिकाश्रम है सत्ययुगका धाम है और दक्षिण सीमामें समुद्रके तीरपर घाटका त्रेतायुगका धास सेतुवंधरासेश्वर है और पश्चिमकी तरफ ससुद्रतरिके घाटका नाम द्वापरयुगका धास द्वारका धाम है और पूर्वकी ओर घाटका नाम किल-युगकी धाम जगन्नाथ है। इसके बीचके स्थल-भागमें यह जगत् कृत्री ओंकारको अनेक स्थानोंमें कल्पना करके स्थापनंशिकया है उस प्रत्येक स्था-नका नाम तीर्थ है, उन सब तीर्थोंके दर्शन कर-नेसे सनुष्य देहमें अतिराय कष्ट होगा, क्योंकि कोई कोई तीर्थ बड़े बंडें पहाड़के ऊपर स्थापित किये गये हैं, उन पहाड़ोंके ऊपर चढ़नेसे अज्ञान मनुष्योंके देहमें श्वास प्रश्वास उपस्थित

នេសស្រា និយាយពេញខេនក្រោយពេញថា ជាជ្រាក រក្នុក ជាជួយកែក្រោះកំពេញ និកស្រាយក្រោះ បញ្ជាកាងស្រាវ ជាជួយការណ៍ និងប្រាការ

. और उन समस्त तीथोंमं आना जाना भी विशेष कष्टका कारण है; क्योंकि अतिशय कठिन रास्तेमें जानेआनेका तात्पर्य यह है कि मनुष्योंको कप्रका अभ्यास रहनेसे मृत्युके दुःखके समय भी सव कप्टोंके अभ्यासके कारण जीवात्मा अचेतन (अज्ञान) नहीं होगा, इस लिये मुक्तिका मार्ग वन्द नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा और जीवा-त्मामें संयोग रहता है, इस लिये महाराज मनु-ष्योंको कष्ट सहना नितान्त आवश्यक है। कारण कि मृत्युका कष्ट वड़ा भारी है। उस मृत्युके कष्टके समय यदि जीवात्मा सज्ञान अर्थात् परमात्माके संग संयोग रहकर देहत्याग करते हैं तो उनकी मुक्ति होती है और जिस जीवात्माका अज्ञान अ-वस्थामें (तमोगुणके द्वारा परमात्मासे विच्छेद होताहै ऐसी अवस्थाको अज्ञान कहते हैं ) रारीर-त्याग होता है वह मनुष्य कभी भी सुक्तिलाभ नहीं कर सकता है। इस लिये केवल कप्ट अभ्या-संके कारण ये तीर्थस्थापन किये गये हैं। जिन मनुष्योंने जन्मसे मृत्युतक कोई कष्ट नहीं उठाया वे मृत्युकालमें असामान्य कष्ट होनेसे होजाते हैं; ऐसे मनुष्योंकी मुक्ति कैसे हो सक्ती है।

(२० प्रश्न) सहाराज मनु प्रजापित ऋषियों के सुहंसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर सुनकर महा आनन्दके साथ प्रश्न करने लगे—हे महात्मालोगो! गाईस्थ धर्म्स किस नियमसे पालन करना होगा? यह विस्तार करके वर्णन कीजिये। यह धर्म अत्यन्त कितन है क्यों कि इस गाईस्थ धर्ममें अकालमृत्युकी आशंका है। इसमें रजोगुण और तसोगुणका अधिकार अधिक है; इस लिये मनुष्योंको एकवारमें अज्ञान करदेते हैं और सत्वगुणका अधिकार अति अल्प है इस लिये जीवात्माकी रक्षा करनेके लिये सत्वगुणकी शक्ति होना कितन है।

(२० उत्तर) सहाराज! ब्रह्मचर्यके अन्तर्भे विवाह विधिपूर्वक विचारके साथ करना होगा। अर्थात् कन्याका विवाह ऋतुकालसे कुछ प्रथम जिस समय कन्या ऋतुमती होनेकी योग्य हो उस प्रथम ऋतुसे कुछ पूर्व कन्या ग्रहण करके ऋतुरक्षा करना चाहिये। यदि प्रथम ऋतुरक्षा नहीं होवे उस कन्याका पतिव्रता होना असंभव है; कारण कन्याके रजस्वला होनेसे कामरिपु प्रवल

होता है, इस लिये स्त्रीका वीर्य रज अपने आप या स्वप्तर्में शरीरके अन्दरसे बाहर गिरजानेकी संभावना है, इस लिये पति और पत्नीमें निस्मील प्रेमका हास होता है। इस लिये गाईस्थ धर्म्सका सुन्दर रूपसे निर्वाह नहीं होता है। इसी कारण उस प्रथम ऋतुमें ही विवाह ऋतुरक्षा करना उ-चित है और यदि वह पुरुष स्त्रीके ऋतुकालके विना केवल रमणकी इच्छा करके प्रत्यह इन्द्रिय उपभोगके वास्ते स्त्री सहवास करे तो वह सनुष्य निश्चय रोगयुक्त होकर अकालमृत्युका यास हो जायगा। क्योंकि आत्माकी रक्षा करनेवाला वीर्य है उसीका हास होता है। इस लिये राज, 'पुत्रार्थं कियते भार्यां ' अर्थात् ऋतुका-अन्य समयमें ह्यी संभोग उचित नहीं है और स्त्रीजातिको काम रिपु मासके अन्तमें ऋतुके समय प्रवल होता है। इसके विना अन्य समय अति सामान्य रहता है इस लिये स्त्री जा तिको उसमें कोई विशेष कष्ट नहीं होता। विवाहस-स्बन्धमें और भी कितनी व्यवस्थाएँ हैं सो महाराज! कहते हैं सुनिये कर्मफलके अनुसार परमात्माने

The supposition of the suppositi

इस जगतमें जीव आत्माकी भिन्न चार प्रकारकी सृष्टि की है, उसके बीचमें मनुष्य जातीय जो पुरुष हैं उनके चार प्रकार हैं। शशक, सृग, वृष अश्व, और क्षियोंकी पद्मिनी, चित्रिणी शंखिनी और हस्तिनी। विवाह सम्बन्धमें वह शशक जाति पुरुष और पद्मिनी स्त्री; मृगजातीय पुरुष चित्रिणी स्त्री, वृष जातीय पुरुष और शंखिनी स्त्री, अश्वजातीय पुरुष और हस्तिनी स्त्री। इस प्रकार विवाह होनेसे पति और पत्नीका अभेद होकर सुख स्वच्छन्दतासे गृहस्थ धर्मका निर्वाह होसकता है। अश्वजातीय पुरुष और पद्मिनी स्त्री विजातीय हैं। इस प्रकार विवाह होनेसे सर्व्वदा पतिपत्नीके अञ्चणयके कारण कलह होता है। और वे पति पत्नी प्रस्पर श्वास प्रश्वास ग्रहण करनेसे रोगयुक्त होकर अकालमें मृत्युके बाल होते हैं। या तो स्त्री विधना, नहीं तो पुरुष शून्यगृह होता है। और जबतक दोनों जीवित रहेंगे उतने दिन तक दुःख भोगना पड़ता है। महाराज बोले-हे महात्मालोगो ! इन चारों जातियोंके पुरुष और चारों जाति की श्रियोंके लक्षण क्या हैं सो वर्णन THE PART OF THE PA कीजिये नहीं तो सनुष्य किस तरह जान सकेंगे संसारसम्बन्धमें यह सब विषय जानना जरूरी है। ऋषिलोगोंने महाराजके प्रश्नका उत्तर दिया कि महाराज! शशक जाति पुरुषका लक्षण यह है कि हृदयका स्थान कुछ नीचा दोनों कुछ ऊँचे होते हैं। ऊपरकी ओर सर्वदा दृष्टि, और दोनो आँखें तैरती हुईं, अतिशय सुन्दर सुँह अतिसुन्दर गंभीर, सुपुरुष लिंग छः अंगुल, चम्पकफूलकी कलीके सहश, परम धार्मिक और सर्वदा आनन्दयुक्त होता है। मृग जातीय पुरुष का लक्षण प्रायःकरके शशकजातीय पुरुषके सदश है, केवल लिंगका परिमाण अष्टांगुल है। वह संर्व्वदा धर्म अनुसन्धान करता रहता है। वृष-जातीय पुरुषका लक्षण-दोनों आखें कुछ छोटी होती हैं, नाकका बीच कुछ ऊंचा किन्तु आगेका हिस्सा कुछ नीचा होता है। लिंग दश अंगुल लम्बा होता है, रजोगुण और तमोगुण अधिक और कोई कोई कदाचित् धार्मिक होता है। अश्वजातीय पुरुषका लक्षण यह है कि आंख विलके अन्दर घुसती हुईसी नाक वैठीहुई, छाती

जंची, सगज छोटा, रजोगुण और तमोगुण अति-शय प्रवल, धर्मके संग सम्बन्ध नहीं है, जिस कारण सत्वगुणका कर्स नहीं किया । पद्मिनी श्लीका लक्षण यह है कि देह सध्यस न छोटा न वडा और पद्मके सहरा सुगन्धयुक्त, दोनों आंखें खरगोशकी आंखोंके सदश, केश वहुत नरम न छोटे न वड़े, वह परम धार्मिमक और अतिसुन्दरी होती है। चित्रिणी स्त्रीके लक्षण यह हैं कि वह भी प्रायः करके पद्मिनी स्त्रीके माफिक होती है। किन्तु उसके देहसे गुलाबके पुष्पकी सुगन्ध निकलती है, दोनों आँख मृगकी आंखके तुल्य अति मनोहर परम सुन्दरी और अत्यन्त घास्मिक होती हैं। शंखिनी जातिकी स्त्रीका लक्षण यह है—ऊर्ध्वनासा लम्बे केश, कमर पतली, कुच ऊँचे, शरीरसे मत्स्यका सा दुर्गन्य आता है; देख-नेमें खूब सूरत और कदाचित् धार्मिक होती है। हस्तिनी जातिकी स्त्रीका लक्षण यह है कि अधिक करके खट्यांकृति होती है और कोई स्त्री ऊंची भी होती है, पिंगल केश दोनों पैरकी एड़ी सोटी, कमर सोटी, नाकके आगेका हिस्सा और दोनों भोंहोंका वीच संमान उँचा होता है। किसी किसी छीकी नासिका वैठी हुई, केरा छोटे, हाथीकी आंखोंक सहरा दोनों आँखें होती हैं। रारीरसे सचका दुर्गन्ध निकलता है, कदाचित् धार्मिक होती है। इसलिये महाराज! पिता माताका कर्तव्य यह है कि पुत्र या कन्याके विवाहक समय जिस प्रकार लक्षण कहे हैं उसी प्रकार लक्षण देखकर पीछे विवाह कराना चाहिये। इस विवाहमें और भी कितनी ही वातें हैं पुत्र और कन्याकी राशि नक्षत्र, लग्न, गण इत्यादि और देख मिलाके विवाह करना अति उत्तम है। यदि नक्षत्र कम मिले तो हानि नहीं होती है किन्तु गण मिलाना अति आवश्यक है।

(२१ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषियों के मुंहसे यह कथा सुनकर अतिराय आनन्दयुक्त होकर उनसे प्रश्न करनेलगे—हे महात्मालोगो! यह मनुष्य गाईस्थधम्म कितने दिनमें रोष करेंगे? उसका समय निर्णय कीजिये और गाई-स्थधम्मके अन्तमें मुक्ति होनेके वास्ते क्या क्या काम करना होगा? वह आदिसे अन्त तक विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

(२१ उत्तर) महारांज ! यह गाईस्थधर्म वारह बरसके सिवाय करना उचित नहीं है, कारण सनुष्यजन्म वडा दुर्लभ है। इस सानव जन्मसे ही सुक्ति हो सकती है, इस लिये चार आश्रम हैं। ( ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ सन्न्यास ) यह अतिशीघ सम्पन्न होनेसे अच्छा होता है। लिये पुत्र कन्या जितनी इच्छा हो उत्पन्नकर अपने काममें ( सुक्ति होनेके काममें ) तत्पर होना चाहिये। इस गृहस्थ धर्मके अन्तमें वान-प्रस्थ है वानप्रस्थ धर्मका तात्पर्य्य यह है कि सांसारिक विषयोंमें इच्छा व सब प्रवृत्तिकी जब निवृत्ति होगी तव वानप्रस्थ धर्म्म रोष होगा। यह वानप्रस्थ धर्म्भ रोष होनेसे सदा आनन्द चित्त होकर संन्यासधर्म ग्रहण करना चाहिए। संन्यासधर्म-का तात्पर्य परसात्माका आकर्षण धारणा, ध्यान, प्राणायास, आसन, जप, तपं इत्यादि करना है। इसी प्रकार कार्य्य करते करते, जब चांद सूर्य नक्षत्रके ऊपर जितने पदार्थ हैं वे सब दर्शन होने लगेंगे तब संन्यासधर्म शेष होगा। अर्थात् समा-धियोग द्वारा गुणातीत परमात्माके संग मिल-

नेते उक्त धर्स पूर्ण होगा। पीछे योग ससाधि और योगके अन्तसें और कोई कार्य्य नहीं है। इसीको संन्यासी योगी वा त्यागी कहते हैं "जीवन्सुक्तः स उच्यते " अर्थात् उस समय मनुष्य जीवन्सुक्त कहलाता है।

ं (२२ प्रश्न ) महाराज ऋपियोंके मुंहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकर आनन्दमें मग्न होकर फिर उनसे प्रश्न करने लगे-हे सहर्पियो! इस गृहस्थाश्रममें पुत्र और कन्या कमसे कम कितने आवर्यक हैं और अधिक संख्या कितनी तक होना उचित है यह वर्णन कीजिये।

(२२ उत्तर) महाराज! कमसे कम दो संतान उत्पन्न करना वहुत ही आवश्यक है। दो पुत्र न होनेसे मुक्तिलाभ नहीं होसका, क्योंकि एक पुत्र भी गृहस्थाश्रम ग्रहण करके लन्तानादि उत्पत्ति करसकेगा; और दूसरा पुत्र सुक्तिहोनेके लिये संसार त्याग करेगा । अधिक ग्यारहतक सन्तान उत्पत्ति करनेकी विधि इससे अधिक नहीं (ऋग्वेद )।

TO THE WASHINGTON OF THE PARTY OF THE PARTY

(२३ प्रश्न) सहाराज मनु प्रजापित ऋषिके सुँहसे इस प्रकार वाक्य सुनकरके ऋषिलोगोंकों सम्बोधन करके बोले हे महर्षियो! वह एकही पुत्र सुक्तिलाभके वास्ते गृहस्थाश्रमका त्याग करेगा इसका तात्पर्य नहीं समझ सके।

(२३ उत्तर) तव द्वितीय ऋषि महाराजके प्रश्नका उत्तर देनेलगे-महाराज! अपने बीचसें अगर एक पुत्र सुक्तिलाभ करे तो इससे उस वंशके सृत पूर्व पुरुषोंमेंसे यदि कोई प्रेता-त्सा रहें तो वे सव मुक्त होजावेंगे। कारण कि पिता और पुत्रके देहमें जब सस्वन्ध रहता है तब आ-रमाके साथ भी सम्बन्ध रहना असंभव नहीं है, क्योंकि आत्मासे पुत्रकी उत्पत्ति है। इसी कारण पुत्रको आत्मज कहते हैं, जैसे दो आदमी हैं उन-मेंसे एक चोरी करता है और दूसरा साधु है, और ये दोनों पुरुष एक साथ एक ही घरमें रहते हैं, उस चोरकी खोजमें राजदूतने भ्रमण करते करते उसी चोरको पकड़ा । पीछे उस चोरका साथी कह-कर उस साधुको भी उस चोरके संग पकड़लेते हैं। इस लिये महाराज ! पापी या साधु लोगोंका

संग करनेसे उस पापीका पाप या पुण्यात्माका पुण्य, भोग करना होता है; वैसे ही पिताकी आत्मा और पुत्रका आत्मा एक घरमें वास करनेके कारण वह संसर्ग जन्म या पुण्यका अच्छा व बुरा फल एक है। इस सबवसे पुत्र मुक्तिलाभ करनेसे जितने प्रेतात्मा पुरुष रहेंगे वे सबही मुक्तिलाभ करेंगे। जैसे एक अपराधमें पच्चीस आदमी पकड़ेंगये हैं उनके बीचमें एक पुरुष विचारालयमें गया है अब हाकिमने सबूत लेकर विचार करके देखा कि यह पुरुष निद्रीष है तब वाकी सबही निद्रीष होंगे।

(२४ प्रक्ष) महाराज मनु प्रजापित ऋषिके सुहंसे इस प्रकार प्रक्षका उत्तर सुनकर और भी नये नये प्रक्ष करने लगे, हे महात्मालोगो ! पर-मात्मा अखंड पदार्थ है जिसका खंड नहीं हो सकता है उसका खंड किस प्रकारसे हुआ ? यह विचारपूर्वक मीमांसा कीजियेगा।

(२४ उत्तर) ऋषि महाराजके प्रश्नका उत्तर देते हैं-महाराज, जैसे महाकाशका अंश एक गृहा-काश है वही घरके अन्दर आकाश है। वैसेही एक

արը արդանական արդանարին արդանարի հայտնարին հայտնարին հայտնարին հայտնարին հարանան հայտնական և արդան հարանարին հ

դերաակիր արկասության արկասիր արկաս

सप्तर्पिग्रन्थः ।

कलरा है उस कलराके अन्दर आकारा है। इसी प्रकार परमात्मा अंडस्वरूप है। जैसे एक नदीसे छोटा वड़ा घड़ा भरके जल लेलिया जाता है वैसे ही यहां समझना चाहिये। असली वात यह है कि कोई अस्त्रके द्वारा परमात्माका खंड नहीं करस-कता है, परन्तु आवरणके द्वारा परमात्माका खंड जैसे मृत्तिका आवरणसे जल वद्घ होता है, लाव सरोवर इत्यादि वैसे ही पशु, पक्षी मनुष्य इत्यादिके रारीरावरणसे परमात्माका अंश कहा जाता है, परंतु मनुष्य शरीरमें परमात्माका अंश है और अन्यान्य जीवोंसे परसात्माका अंश नहीं किन्तु उसकी अंगज्योतिका अंश है। तात्पर्य यह है कि परमात्माका वासस्थान अग्नि और अग्निकी जो ज्योति इन दोनों पदार्थोंके विना और किसी जगहमें या किसी पदार्थमें नहीं है; और दूसरे स्व-च्छ पदार्थोंमें परमात्माका प्रतिविम्ब मान्न है। जैसे जलमें परमात्माका प्रतिविम्व है वैसेही स्फटिक, हीरा, पन्ना, चुन्नी, नीला, पुखराज, लाल, दर्पण इत्यादिमें परमात्माका प्रतिबिम्बमात्र है केवल सनुष्यशरीरके बीचमें अग्नि और ज्योति

and anymonique rations about rutions about militarities anymonique rutions and profession rutions and any anticonstruction rutions and any anticonstruction rutions and any anticonstruction and any and any and any anticonstruction and any any and any any and any and any any and any any and any any and any any an

दोनों प्रदार्थीके वीचमें परमात्माका वासस्थान है। और जगतके वीचमें सूर्याग्नि और सूर्यके जपर कमलाकृति ( ज्योतिमें ) परमात्माका वासस्थान है।

(२५ प्रश्न) महाराज मनुप्रजापित ऋषियों के सुंहते इस प्रकार वावय श्रवण करके आनन्दके साथ ऋषियों से प्रश्न करने लगे—हे महात्मागण! परमात्माने जव इस संसारकी रचना की तव समस्त कार्य्य उस परमात्मानेही सम्पन्न किये हैं अब वतलाइये कि परमात्मा इस संसारके किसी कार्य्यसे लिस है या नहीं।

(२५ उत्तर) महाराज! परमात्माने जब इस संसारकी रचना की तब समस्त कार्य्य उस पर-मात्माने ही सम्पन्न किये और मनुष्योंको सम्बो-धन करके आदेश किया, हे मानवगण! में तुम छोगोंके शरीरके भीतर वर्तमान हूँ। यह संसार सत् और असत् इन दो पदार्थोंके द्वारा रचागया है, ये दो पदार्थन हों तो इस जगतकी रचना नहीं होसकती है, इस छिये मुझको छाचार होना पड़ा। अब तुम छोगोंको सावधान करता हूं उस असत् արժին արժնասրժին արժնասրժ

काममें लिप्त होकर अपनी मुक्तिका मार्ग (खोना) नष्ट नहीं करना चहिये, यह उपदेश करके चुप होगये। अव मानवदेहधारी जीवात्मा जैसा काम करेंगे वैसा ही फल पावेंगे। पन्तु वह मानवदेह-धारी जीवात्मा और परमात्मा एक ही पदार्थ है केवल गुणयुक्त जीवात्मा और निर्गुण परमात्मा यह प्रभेदमात्र है। असली वात यह है कि परमा-त्मानेही सब किया है और वह करता भी है, अथवा वह कुछ भी नहीं करता है " निर्गुणश्च गुणात्मा च" जीवात्मा मायामें लिप्त है परमात्मा मायामें लिप्त नहीं है, केवल चार युगोंके अन्तमें एक एक बार इस पृथ्वीमें प्रलय होगा फिर रचना होगी; जब रचना होगी तब वही परमा-त्माको आवश्यक है। जैसे धातुनिर्ध्नित पतछी बड़ी एक कटोरीके तलेमें सूक्ष्म छिद्र हो उस कटोरीको किसी मनुष्यने जलके ऊपर रक्खा-हो तो उस कटोरीके सूक्ष्म छिद्रके द्वारा थोड़ा जल उठकर धीरे धीरे वह उस कटोरीमें भरजानेसे वह डूब जावेगी। फिर वही मनुष्य उसी कटोरीको उठाकर पानीके ऊपर रखदेगा

ությունը այլարանին այլարանին այլարարի ու այլարարին երարին այլարարին այլարարին այլարարին այլարարի այլարարին եր

लिये महाराज! यह पृथ्वी जलघड़ीके समान है। चार युगोंके अन्तमें एक बार प्रलय होगा फिर लृष्टि होगी। इसलिये सृष्टिके समय परमात्माका यलही आवश्यक है।

(२६ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषि-योंके सुंहसे प्रश्नोत्तर सुनकर आनन्दमें मग्न हुए और ऋषिलोगोंसे प्रश्न करनेलगे हे महात्मा लोगो ! यह जगत् परमात्माकी शक्तिसे किस प्रकार चलता है ? और इस जगत्के वीचमें जिस २ पदार्थके द्वारा इस पृथ्वीके समस्त कार्य्य सम्पा-दन होते हैं यह विचार—पूर्वक मीमांसा कीजिये।

(२६ उत्तर) महाराज! इस जगत्में जितने प्रकारके कार्य्य चलते हैं वे समस्त कार्य्य केवल द्रव्यगुणसे ही नहीं परन्तु उस परमात्माकी शिक्से ही सब बनते हैं। परमात्मा नहीं होनेसे जगत् और जगत्में सब पदार्थ कहांसे पैदा होंगे? इस लिये महाराज! सब ही उस परमात्माकी शिक्त हैं। परमात्मा नहीं होनेसे यह जगत जड़-पदार्थ स्थित नहीं रहसकता। सूर्याक्षि, वायु और जल इन तीन पदार्थींके संयोगकी शिक्तसे

ससुद्रसन्थन होता है परन्तु उस सूर्य्याप्तिके बीचमें परमात्माका अंश है इस समुद्रमन्थनके नहीं होनेसे पृथ्वीकी उत्पत्ति नहीं होसकती और इस पृथ्वीके भीतर पशु, पक्षी आदि और ब्रह्मज्ञा-नाधिकारी मानव जीवोंकी सृष्टि और लवणाक्त जल नदी आदिका मीठा जल और जीवोंका भोजन जो शस्यादि ये कुछ भी पैदा नहीं होते, इस लिये इस संसारके समस्त कार्यका मूल का-रण यह ससुद्रमन्थन है । मनुष्यको ब्रह्मज्ञान होनेका उपाय भी वही ससुद्रमन्थन इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्यको ब्रह्मज्ञान वही ससुद्रमन्थनका उपाय ओंकार है । जीवकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय भी वही ससुद्रमन्थन है इस लिये महाराज! इन समस्त कार्योंका मालिक वह परमात्माही है।

(२७ प्रश्न) महाराज मतु प्रजापित ऋषियोंके मुंहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर सुनकर अत्यन्त आनन्दयुक्त होकर प्रश्न करनेलगे, हे महात्माओ! इस समुद्रमन्थनसे किस प्रकार जगत्में समस्त-कार्य्य सम्पन्न होते हैं यह विस्तारपूर्विक वर्णन करके हमारे मनका सन्देह भंजन कीजिये।

A restantion rathmenting rathmenting rathmenting and many mathematical particulation rathmenting rathm

( २७ उत्तर ) सहाराज ! वह तृय्यांग्नि, वायु, जल ये तीन पदार्थ एक साथ होनेपर परमात्मा-की शक्तिसे यह ससुद्रसन्थन आरंभ हुआ। इस समुद्रसन्थनसे समुद्रके जलके नानाजातीय पर-माणुओंने भिन्न भिन्न एक एक जातीय समष्टि होकर झागका रूप धारण किया, पीछे धीरे धीरे प्रकार भाग नाना प्रकार सेदसें परिणत हुआ। पश्चात् वही नाना प्रकारका सेद जसकर नाना प्रकारके पदार्थ ( मृत्तिका वालू, प्रस्तर और प्रस्तरयुक्त पर्वित नाना धातुपदार्थ इत्यादि) एकत्र होकर यह पृथ्वी उत्पन्न हुई । पीछे उस ससुद्रसन्थनकी शक्तिसे वह ससुद्रका खारा जल वालृ सृत्तिका प्रस्तर आदि भेद करके पृथ्वीमें साधारण अग्निसे उत्तापित होकर खारा-पनके दोषसे सुशुद्ध न होकर वही संशोधित जल वड़े वड़े पहाड़ोंको आरोहण करके झरनाक। रूप धारण करके पृथ्वीमें पतित होता है। पीछे उस जलके वहावसे मृत्तिकादि लय होनेसे नदीकी उत्पत्ति हुई । पीछे नदीके जल सूर्यके तापसे मेहका जल ये दोनों जल Che calling and recording to the rest of the state of the state of the state of the state of the river of the सूर्यके तापके द्वारा नाना प्रकारके जीवोंके भोजन (नाना प्रकारके शस्यादि) पृथ्वीमें पैदा होने लगे। जीव वह शस्य आहार करके जीवन धारण करते हैं; और उसी आहारसे जो विर्ध उत्पन्न होता है उसके द्वारा रजोगुणमें जीवसृष्टि होने लगी और उस समुद्रमन्थन—शब्द (ओङ्का-रशब्द) के द्वारा मनुष्योंको ब्रह्मज्ञान होनेलगा; जिससे मनुष्योंको मुक्ति होने लगी। इसलिय महाराज! परमात्माका मूल कार्य्य वह समुद्रमन्थन ही है। इस समुद्रमन्थनका प्रयोजन जो जानसकेंगे वे मनुष्य बहुत ही जल्दी परमात्मा-को पासकेंगे।

(२८ प्रश्न) मनु प्रजापित ऋषिके मुंहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकर आनन्दसे पुलि-कित होकर प्रश्न करनेलगे—हे महात्मालोगो! परमात्माकी उपासनाके सम्बन्धमें निर्गुण और निष्काम उपासना किस प्रकार कीजाती है? यह विस्तारपूठ्वक वर्णन कीजिये।

(२८ उत्तर) महात्मा ऋषि बोले महाराज! निर्गुण परमात्माकी उपासना करना पहिले असं-

भव है, क्योंकि जो पदार्थ हमने कभी आँखसे देखा नहीं उस अहइय पदार्थकी धारणा, ध्यान, आकर्षण नहीं हो सकते हैं और यदि परमात्माका रूप कल्पना करके ध्यान, आकर्षण किया कता है तो भी चित्त स्थिर होना असंभव है, क्यों कि जड़ पदार्थकी प्राणप्रतिष्ठा (जीवनदान) कर परमात्माकी उपासना करनेसें विश्वासकी आवश्यकता है यह वात अति सहजमें समझ सकेंगे, इसिळये महाराज! जिस पदार्थका प्रत्यक्ष किया जाता है उसीका ध्यान, धारणा, आकर्षण करना सहजमें होसकते हैं। इस लिये स्थूल शरीरको परित्याग करके सूक्ष्म शरीरके धारणा, ध्यान, दर्शन, आकर्षण करनेसे ही निर्गुण परमात्माकी उपासना की जासकती है, क्योंकि निर्गुण परमात्मा और सगुण परमात्मा एक ही पदार्थ है, और स्थूल शरीरसे सूक्ष्म शरीर परमात्माके निकटवर्ती है। क्योंकि, सूक्ष्म शरीरके अन्तर्गत उस परमात्माके कारण शरीरका वास-स्थान है, और स्थूलकारीर काम क्रोधादि रिपुयुक्त परमात्मासे बहुत दूर है; जैसे अँधेरे घरमें एक

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

दिया जलानेसे अँधरेके वदले उजाला है इसी प्रकार हमको उसी प्रकाशकी कता है इसवास्ते हम वही दीपाग्नि चाहते हैं। क्योंकि उसी दीपाधिके बीचमें प्रकाशका स्थान है वैसे ही उस सूर्य्यातमाके बीचम जो प्र-कारा है वह सर्व जगत्में ट्यापक है। उस सूर्य ज्योतिरूप परमात्माकी शक्तिकी हमको आवश्य-कता है, इसलिये उसी सूर्यात्माकी ही धारणा-ध्यान, दर्शन, आकर्षण कर्तव्य है जो सदा हमारी दृष्टिमें है। अव निष्काम उपासनाके सम्बन्धमें सीमांसा करना आवश्यक है। विना कामनाके जगतमें कोई मनुष्य कुछभी कार्य नहीं करसक-ताहै इस कारण सुक्ति होनेके वास्ते कामना और निःस्वार्थभावसे परोपकारके वास्ते जो कामना करके कार्य करेंगे उसीको निष्काम कहते हैं।

(२९ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषियोंके सुँहसे प्रश्नका उत्तर पाकर आनन्दमें मग्न होकर प्रश्न करने लगे, हे महात्मागण! इस पृथिवीमें सुवर्ण, चांदी, ताँबां, रांग, शीशा, जस्त, लोहा,

सप्तार्षप्रन्थः। (१६९)

पारां इत्यादि धातु—पदार्थ और गंधक, हरताल, हिंगुल, रसकर्पूर इत्यादि वहुत प्रकारके खानिज पदार्थ सृष्टि करनेका परमात्माका क्या प्रयोजन है और किस प्रकारसे इन सव पदार्थोंकी सृष्टि हुई?

(१९ उत्तर) महाराज! इस पृथ्वीकी उत्पत्ति होनेके पहिले जब समुद्र—मन्थन आरंभ हुआ तब उस समुद्र—मन्थनमें पहिले पहिले नाना-प्रकारके झागकी उत्पात्त हुई, पीछे उसमें बहुधा नाना प्रकारके झाग भेदमें परिणत हुए, किन्तु वह मेद और झाग अनेक प्रकार हुए। पीछे वो मेद और झागके द्वारा प्रतिस्थानमें कम और अधिक एकत्र हुए। वे एकत्र होनेसे सूर्यकी नानाप्रकारके रंगकी किरणोंके उस मेद और झाग कम करके नाना प्रकारकी मृत्तिका और नानाप्रकारकी गत्नी बालू और नानाप्रकारकी मृत्तिका और पर्व्वतकी उत्पत्ति हुई और जो मेद विशुद्ध है वही सूर्यसे सुवर्ण-किरणके द्वारा स्पर्श होनेसे जमकरके सुवर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त और मिश्र मेदमें सुवर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त और मिश्र मेदमें

उसी प्रकार नाना प्रकारके धातुकी उत्पत्ति हुई। यह पृथ्वीकी उत्पत्तिकी कथा कही और यह चार युग पर्यन्त सदा समुद्र—सन्थन होगा, इसिलये इसीप्रकार पृथ्वीकी सर्व्वदा उत्पत्ति होती है और भी होगी, अर्थात् इस अकूल (महासमुंद) बीचमें एक द्वीप बीचबीचमें नूतन उत्पन्न है और होगा भी और इस जगत्के अधिक सनुष्य प्रायः रज और तसोगुणके वशिभूत होकर बुद्धि शक्ति हास होनेसे रोगयुक्त होकर अकालमें मृत्युके ग्रास होंगे, इस लिये उस व्याधिको नाहा करनेवाली औषधि खनिज पदार्थ इत्यादि पर-मात्माने सृष्टि किये हैं। और उन स्वर्ण चाँदी, तांबाके द्वारा मनुष्यकी आवश्यकतानुसार पदार्थ बदलेके वास्ते स्वर्णमुद्रा, रौप्यमुद्रा, ताम्नसुद्रा इत्यादि आवश्यक हैं।

(३० प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषि-योंके मुँहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकरके ऋषिगणसे प्रश्न करनेलगे—हे महात्मागण! में इस के पहले भूलगया हूं। विवाहके सम्बन्धमें और भी एक प्रश्न है सुनियेगा; जो कन्या युवती या

វាយ ក្រៅការប្រាក្ស ក្រៅការប្រាក ក្រៅការប្រាក ក្រៅការបក្សាការប្រាក្សាក្រក្សាក ក្រៅការប្រាក ក្រុមការប្រាក ក្រៅការប្រាក

वाल्यावस्थासं विधवा होगी उसका पुनर्विवाह होसकता है या नहीं ?।

(३० उत्तर ) सहाराज! वह विधवा यदि अयोग्य रहे ( पतिपत्नीका दाम्पत्य नहीं हो ) तो वह पतिके अभावसे पिताके अधि-कारमें रहेंगी कारण वह पिता अयोग्यं कन्याको योग्य वरको दान करनेसे भी उस वरका कन्याके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है। क्यों दाम्पत्यभावका अभाव है। इसिछये इसी प्रकार अवस्थामें उस कन्यांके पतिके अभावसे पिता अधिकारी है। अव पिता उस अयोग्य फिर विवाह करसकते हैं या ब्रह्मचर्य्यशिक्षा भी देसकतते हैं। यह पिताकी इच्छाके अधीन है; और जिस कन्याने अपने पतिसे ऋतुरक्षा की है ऐसी अवस्थामें यदि वह कन्या विधवा हो उसका फिर विवाह नहीं होसकता है। क्यों कि उस कन्यांके अधिकारीका अभाव है, प्रथम तो उस कन्याका अधिकारी पिता है और कन्याके विवाहके पीछे उसका अधिकारी पति है। यदि पतिका अभाव हो तब उस विधवाः कन्याका और

CALL TO THE PARTY OF THE PARTY

कोई अधिकारी नहीं है। अव उस कन्यांक विवा-हमें कौन दान करे ? यदि वह कन्या स्वाधीन होकर अपने आप विवाहका उद्योग करसकती है तव तो होसकता है। किन्तु इस प्रकार स्वाधी-नता ख्रियोंको देना उचित नहीं है। कारण कि स्त्री जाति अज्ञानयुक्त और अबला है जिसको अविद्या कहते हैं। और यदि स्त्री जाति विद्या-वती भी हो तो भी स्त्रीजाति स्वाधीन नहीं होस-कती है। कारण "स्त्रीबुद्धिः प्रलयंकरी"। इस-लिये महाराज! हमारे विचारमें इस प्रकार विधवा स्त्रीको ब्रह्मचर्य करनाही उचित है।

महाराज मन प्रजापित वोले-हे महात्मा-लोगो ! कलियुगमें विषयविश्राट् है सब मनुष्य स्त्रीके वशीभूत होंगे, पुरुषकी बुद्धि—शक्तिका लोप होजायगा । मृत्युको भूलकरके संसारी होंगे । तव तो स्त्रीजाति स्वाधीन होगी ।

श्राथम ऋषि बोले—ठीक कहा है, कलियुगकी शेषावस्थामें फिर अनेक पंडित होंगे, तब अनेक सनुष्य मुक्त भी होंगे और प्रतिस्थान सर्वदा धर्मालोचना भी होगी।

દામિતાનમભાર દામિતાનાભાર આભિતાનમભાર ભાગિતાનાભાર નામિતાનમભાર ભાગિતાનમભાર નામિતાન મામિતાન મામિતાનમભાર નામિતાનમભાર

(३१ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापति ऋषि-योंके मुंहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकर अति आनन्दाचित्तके साथ ऋषियोंसे प्रश्न करने-लगे हे सहात्मालोगो ! जिस मनुष्यने आत्मज्ञा-नका लाभ किया है, त्रिकालज्ञ अर्थात् जीवन्मुक्त है ऐसी अवस्थामें मनुष्यको वया कर्त्तव्य है ?

(३१ उत्तर) महाराज! आत्मज्ञानी जीव-न्मुक्त महापुरुपोंके निज कार्य्य कुछ भी नहीं हैं, जिस कार्य्यमें जगत्का कल्याण है वही उनका कर्त-व्य है तव महाराज वोले! हे महात्मालोगो! क्या कास करनेसे जगत्का कल्याण है। तव द्वितीय ऋषि वोले—वह ओंकार शब्द मनुष्योंको समझानेसे ही जगत्का कल्याण होता है।

(३२ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषिके इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकर महानन्दके साथ ऋषिनणसे प्रश्न पूछनेलगे—हे महात्मालोगो! गृहस्थाश्रममें मनुष्य त्रिगुणके कार्य करके उस परमात्माक सूक्ष्मशरीरकी धारणा, ध्यान, आकर्षण,दर्शन करनेसे उस सूक्ष्मशरीरको (सूर्य्यते जको) भेद करसकते हैं या नहीं; यह विचारपूर्वक मीमांसा कीजिये। ાર્મમાં આવેલા મામાના મામ

ក្រាមរាជ្រានប្រាក់នេះបានប្រាក់នេះប្រាក់នេះប្រាក់នេះបានប្រការប្រាក់នេះបានប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប្រការប

(३२ उत्तर) महाराज! जो सब मनुष्य त्रिगुणका कार्य्य (गृहस्थाश्रम) करेंगे उनके वास्ते
परमात्माकी उपासनाके सम्बन्धमें स्वतंत्र व्यवस्था है। क्यों कि रजोगुण और तमोगुणके
कार्य्यमें जीवात्मा निस्तेज होता है इस लिये
सूक्ष्मशरीर (जगदात्मा) का तेज प्रखर है, इस
लिये उस प्रखर तेजको साधारण निस्तेज पदार्थमें
किस प्रकार भेद करनेमें सफल न होंगे, इस लिये
गाईस्थ धम्मीवलम्बी लोगोंको उस सूक्ष्मदेह
(जगदात्मा) की प्रातःकाल मध्याह और सायंकाल
त्रिसन्ध्याओंकी उपासना करना, फिर उस उपासनाके अंतमें अपने शरीर स्थित्यर्थ प्रस्तुतार्थ
परमात्माके निकट प्रार्थना करना यही व्यवस्था है।

(३३ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषिके मुँहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर सुनकर आन-न्दमें मग्न होकर ऋषिगणसे प्रश्न करनेलगे—हे सहात्मा लोगो! गाईस्थ धम्मीवलम्बी लोग परमात्माके पास क्या प्रार्थना करेंगे।

(३३ उत्तर) तृतीय ऋषि महाराजके प्र-श्रका उत्तर देते हुए कहनेलगे—महाराज!यह जगत पंचमहाभूत युक्त है, हमारे स्थूलदेह भी

વામારાજ્યાર તાર્વાપાલાજીમ કતારીપાલાજીમ દ્વારાખાતાવીમ તારીપાલાજીમ દ્વારીખાતાજીમ કતાર પણ તારીપાલાજીમ દ્વારીખાતાજીમ તારીપા

पंचमृत युक्त हैं; इस लिये इन पंचभृतोंके द्वारा गाईस्थ धर्मावलियोंको ज्ञानलाभ करना होगा। इस कारण दिनमें प्रथमही प्रातःकाल की उपासनाके अन्तमें परमात्माके पास प्रार्थना करता है—परमात्मन्! आपने यह मिट्टी सृष्टि की है इस मिट्टीके अनुसार हमारा स्वभाव और चिरत्र दृढ होजाय, जैसे यह मिट्टी खंड खंड कर काटनेपर भी कोई दुःखप्रकाश नहीं करती है और अग्निसे जलानेसे भी कोई जवाव नहीं देती है। याने वह शत्रु जीवोंपर द्या करके उनके जीवनरक्षाके वास्ते शस्य पैदा करदेती है। इस लिये हे परमात्मन्! हमारे शरीरमें रिपुगण इस मिट्टीके वरावर होवें, हम निश्चिन्त होकर आपका मजन करके मुक्तिलाभ करें।

क्रिंहर जलके द्वारा परमात्माकी उपासना करके उपासनाके अन्तमें परमात्मासे प्रार्थना करना कि हे परमात्मन्! आपने जो जल-की सृष्टि की है हमारे देहमें रिपुगण उसी जलमें प्रलय होनें और हमारा देह उसी प्रकार निर्मल होवै। हम पवित्र होकर आपका अजन करके सुक्तिलाभ करें।

सुक्तलाम कर।

परमात्मासे प्रार्थना करना हे परमात्मन !

आपने जो अग्निकी सृष्टि की है उस अग्निकुण्डमें
अपने शरीरके रिपुगणको हम मनकी कल्पनाके
द्वारा आहुति प्रदान करते हैं, इस लिये हे
परमात्मन् ! हमारी वह आहुति गृहण करके
दुष्ट रिपुओंको उस अग्निके द्वारा जलादीजिये !
हम आनन्दचित्त होकर आपकी उपासना करके
सुक्तिलाम करें । फिर उसी प्रकार मरुतके पास हे
परमात्मन्, आपने जो मरुत सृष्टि किया है
उसको आदेश कीजिये कि हमारे शरीरमें
रहे हुए, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्व्य दुष्ट
रिपुगणको नष्ट कीजिये । हम उन दुष्ट रिपुगणके

साथ लड़नेमें असमर्थ हुए हैं, इस लिये हे

परमात्मन् ! हमको इस घोर विपत्तिसे मुक्तं क-

रदीजिये, हम निश्चिन्त होकर आपका भजन

करके मुक्तिलाभ करें। इस लिये महाराज! इस

प्रकार गाईस्थ्य धर्मावलम्बीगण दिनके भीतर

որությունը գրարորություն բրարարերը գրերույ անուր բրարություրը բրարություրը բրարություրը բրարություրը բրարությու

तीन वार परमात्माके भजनके अन्तसें प्रार्थना करें, पीछे गाईस्थ धर्मके अन्तसं मनुष्य तेजस्वी होकर उस महातेज (सूर्यात्मा) को भेद करनेकी चेष्टा करें।

क्षिहाराज मनु प्रजापति ऋषियोंसे इस प्रकार त्रश्नका उत्तर पाकर अत्यन्त आनन्दयुक्त कहने लगे हेमहात्सागण! आप लोगोंक मुहसे अपने प्रश्नकी अति सुन्दर सीमांसा श्रवण करके हम अत्यन्त आनन्दित हुए । अव भोजनका समय होगया है भोजनकी सामग्री तैयार है, आप लोग भोजन कीजिये । तब ऋषिगण महाराजकी प्रार्थनाके अनुसार भोजन करने लगे। भोजनके अन्तमें अपने अपने आसनपर वैठगये। महाराज मनु प्रजापति ऋषियोंके पास आशीर्वाद लेकर अन्तःपुरमें चले गये। इधर ऋषिगण सहाराजका गुणानुवाद करनेलगे।

प्राथम ऋषि वोले—महाराज मनु प्रजापति बहुत बुद्धिमान् हैं।

हित्य ऋषिने कहा-महाराज हमारे भाई हैं बुद्धिमान् क्यों न हों।

हितीय ऋषि वोले-परमात्माके अंश होनेसे महाराज विना शिक्षाके पंडित हैं। ज्यातुर्थ ऋषि वोले-महाराज कोई मानवपुत्र नहीं हैं जो शिक्षापाकर पण्डित होंगे। जुञ्चम ऋषि वोले-हमको क्या शिक्षा की

गई है।
जिस्स ऋषिते कहा—हसते किसके पास शिक्षा

ज्ञाष्ट ऋषिने कहा—हमने किसके पास शिक्षा प्राप्तकी है।

ज्यातम ऋषि बोले—जव हमारा गुरुदेव ससुद्र है तब हमें क्या सीखना बाकी रहा।

ज्ञिल्विगणके इस प्रकार वातचीत करते करते दिन शेष हुआ। इधर महाराज भोजनके अन्तमें किंचित् विश्राम करके महाआनन्दके साथ ऋषिगणके पास उपस्थित हुए।और ऋषिग-णके साथ धर्मसम्बन्धमें नाना विषयकी आलो-चना करने लगे।

ज्ञ्यम ऋषि बोले-महाराज! आपको संसारी मनुष्योंके ज्ञानके निमित्त भूत, वर्तमान, भविष्यत्का विचार कर एक यन्थ विस्तार करके लिखना चाहिये, इसलिये आवश्यक संयह करके हमको देना चाहिये, हस कल प्रातःकाल गुरु सहाराज (ससुद्र ) के निकट जावेंगे।

ह्महाराज मनु प्रजापित वोले—हेमहात्मागण! हमारी इच्छा है, आप लोग कुछ दिन तक यहां रहें क्यों कि हम अभी तक अज्ञान ही हैं, हमको जितने दिन तक ब्रह्मज्ञान नहीं होवे उतने दिन आप लोग हमको न छोडें; इस संसारके कार्य्य हमसे जितने कुछ हो सके हैं उतने तो हमने किये हैं और जो कुछ वाकी रहे आपलोग करना; मूल वात यह है अभीतक हमको ब्रह्म दर्शन नहीं हुआ है।

को कहचुके हैं कि आप समुद्रके पास को कहचुके हैं कि आप समुद्रके पास दीक्षित होना, जब आपकी इच्छा होने तब दीक्षा लेसकते हैं, इसमें विशेष करके कोई तद्वीरकी जरूरत नहीं है। और हम हमेशा आपके पास रहेंगे, आप जब जो आदेश करेंगे उसकी उसी समय तामील करेंगे। महाराज! आपके साहाय्यके वास्ते परमात्माने हमलोगोंकी सृष्टि की है। विशेष करके आप हमारे ज्येष्ठ आता हैं। THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

ह्याराज मनु प्रजापति बोले-आप लोग कल प्रातःकालको तरफ चलिये, में वहुत जल्दी आप लोगोंके पास आऊंगा यह कहकर महाराजने कागज कलम स्याही और वहुतसे कपड़ें इत्यादि ऋषिगणको जरूरतेक अनुसार दिये। ऋषिगणने वडे आनन्द के साथ सहाराजके पाससे विदा होकर रात्रिके रोषमें वहुतही सुबह उठकर प्रातःकिया समाप्त करके आश्रमके अभिमुख यात्रा की। इधर महाराज स्वायंसुव सनु अन्तःपुरमें गये, लेकिन उनका मन समुद्रकी तरफ ऋषियोंके स्थानमें था, क्योंकि उनको ब्रह्मदर्शनकी लालसा थी । इस तरह कुछ दिन जानेके बाद एक दिन सन्त्रियोंको सम्बोधन करके बोले-हे सन्त्रिगण! आप लोगोंको कुछ वास्ते राजकार्यका सपूर्ण भार लेना दिनके स्थानसं ऋषियोंके होगा हस आनेसें चाहते हैं, वहांसे वापिस कुछ देर भी होसकती है। इसके बीचमें आपलोग राजधानीके सम्बन्धमें कोई संवाद मुझको नहीं देना, क्योंकि मेरा ईश्वरदर्शन सस्त्रधी कार्य्य है,

इस में राजधानीका खयाल होनेसे मेरे कार्यन सें विव्र हो सकता है, इस लिये हमारा इस जग-त्के साथ कोई सम्बन्ध रहना उचित नहीं है। अर्थात् संसारकी प्रवृत्तिकी निवृत्ति करना होगा। इस संसारकी प्रवृत्ति जवतक निवृत्त नहीं तवतक परमात्माके सम्बन्धमें किसी कार्य-अधिकार नहीं हो सकता लिये यह सब काम सम्पन्न समयकी आवर्यकता है। इस वास्ते पहले आप लोगोंको सावधान करिया है। शायद कलही किसी समय ऋषियोंके पास जावेंगे, और ऋषि-योंके पास जानेके वास्ते कुछ आदमी साधारण तौरपर हमको आवश्यकहैं;उसका बंदोवस्त कीजिय हसको ऋषियोंके स्थानमें पहुंचाकर वे फिर राज-धानीकी तरफ वापिस आजावेंगे। तव मन्त्रियोंने महाराजका इस प्रकार वाक्य श्रवण करंके प्रसन्न होकर कहा-महाराज! आपके न होनेसे इस ससागरा सद्वीपा पृथ्वीका शासन और रक्षा करना हमसे कैसे होसकेगां? हमारी साधारण वुद्धिश-क्तिसे राजबुद्धिका कार्य्य हम लोगोंसे सम्पादन होना असंभव है।

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

ब्राहाराज बोले-हे मन्त्रिगण! शासन और संरक्षण आप लोग ही करते हैं, हम नाम मात्र राजा साक्षीस्वरूप हैं। आपलोग अय क्यों करते हैं? यह राज्यशासन आप लोग विना परिश्रम करसकते हैं, चिन्ताका कारण नहीं है और इस राज्यके शासनके वास्ते आप लोगोंको सहायता करनेवाली यह संहिता है ही, तब मन्त्रिगण चिन्तामें मग्न होकर चुपरहे और कुछ सके। महाराजने खड़े होकर गृहत्याग करके ऊप-रकी तरफ सूर्यदेवका दर्शन करके देखा कि प्रायः दो प्रहरका समय होगया । यह भोजनका समय है, तब महाराजने स्नानादि सध्याहिकया करके भोजन किया और भोजनके पछि विश्रामके वास्ते शयन किया । इधर मन्त्रियोंकी परस्पर बातचीत होने लगी। प्रधानमन्त्री वोले-यह वड़े असंभ-वकी बात है कदाचित् महाराज अब नहीं आवेंगे कारण कि जिनको ब्रह्मज्ञान होगा वह क्या कभी इस संसाररूपी नरकका दर्शन करना चाहेंगे वह एकाग्रचित्तसे परमानन्दमें परमात्माका दर्शन करते हैं।

हितीय मन्त्री बोले-यह वात तो ठीक कही, इस असीम पृथ्वीका राजा कौन होगा ? ह्युतीय सन्त्री बोले—इन सब भविष्य वातोंसे हमको क्या जरूरत है, जो होगा सो होगा। ह्युधर सहाराजने विश्रामके अन्त्में निकलकर धनागारमें प्रवेश और धनागारसे वहुमूल्य हरिका टुकड़ा स्वर्णसुद्रा थोड़ीसी छेंकर वाहर आए। फिर धना-गार वंद करके अंदर चलेगये। महारानीः प्रभृति अन्तःपुरवासी ससंस्त परिवारको सस्वोधन करके महारानीको वोले-मैं कुछ दिनके वास्ते ऋषियोंके स्थानमें जाता हूं तुम बहुत सावधानीसे रहना; राजखसम्बन्धमें मन्त्रीलोग जैसा देखते हैं वैसाही देखेंगे। केवल हमारे वदले तुम रहोगी; लड्कोंको भिन्नरस्थानके अधिकारी करदिया है। उनके वास्ते कोई चिन्ताका कारण नहीं है और कन्या जामाता दोहिताओंको जो तुम्हारी इच्छा हो सो देना। यह धनागारकी कुंजी छो तब रानी चिछाकर रोती-हुई बोली–यह क्या आपका व्यवस्था करना हुआ? मैं आपको छोड़कर लहमां भर भी नहीं रह

The second and the second and the second and the second are second as second

सकती हूं। इस लिये आप जहां जायंगे, मैं भी वहां जाऊंगी। आपका राजत्व रहा, भैं कुछ भी नहीं चाहती हूं। सहाराज विपद्में पड़े। सहाराजने महारानीको नाना प्रकार ढाढ्सकी वातोंसे सम-झाया,परन्तु महाराज किसी तरहसे कामयाव नहीं हुए। तब महाराजने अन्तःपुरसे निकलकर मन्त्रि गणको सम्बोधन करके अन्तःपुरकी समस्त उनके पास कही। मन्त्रिगण इस सम्बन्धमें महाराजको परामर्श देनेमें असमर्थ हुए, इसलिये चुप रहगये। सहाराजा भी चुप रहगये। इस तर-हसे कुछ देरतक रहकर महाराज मनुप्रजापति फिर अन्तःपुरसें गये और महारानीको सम्बोधन करके वोले राज्ञि, तुम हमारे शुभ कार्य्यमें विव्र न डालो। हम यदि अज्ञान अवस्थामें रहें तो क्या तुम सन्तुष्ट रहोगी? तब महारानीने उत्तर दिया—महा-राज! आप क्या अभीतक अज्ञान अवस्थामें हैं ? यह कहकर एक बृहत् आकारका यन्थ लेकर सहाराजा स्वायंभुव सनु प्रजापतिके हाथमें दिया। और बोलीं-महाराज! यह प्रन्थ आदिसे अन्त-तक पाठ कीजिये; ज्ञानके वास्ते जो हो सो पीछै करना। इतनी बात कहकर सहारानी चुप रही।

क्षिहाराज स्वायंसुव सनु प्रजापतिने ग्रन्थके पहिले देखा कि सृष्टिप्रकरण रजोगुणका कांड है। द्वितीयसें देखा स्थिति प्रकरण सत्त्वगुणका कांड है। तृतीयमें देखा कि प्रलय प्रकरण तसोगुणका कांड है। चतुर्थमें देखा भक्तियोग प्रकरण मुक्ति होनेका कांड है। पहिले ऋग्वेद सृष्टि; द्वितीय यजुटवेंद स्थिति, तृतीय सामवेद प्रलय, चतुर्थ अथर्व वेद भक्तियोग मुक्ति होनेका कांड है। महाराज मनु प्रजापतिने यन्थकी मूल वातें समझ-कर उन चारोंवेदोंको अद्योपान्त अध्ययन करनेका संकल्प किया और आसन स्थापन करके वेदा-ध्ययन करना आरंभ किया। महाराजने आहार निद्रा त्याग किया, रात, दिन केवल वेदाध्ययन करने लगे। इस प्रकार वेदपाठ करते करते थोडे दिनोंसें समाप्त किया। पीछे सहारानीको सम्बो-धन करके वोले—हे रानी! तुमने यह असूल्य पदार्थ वेद्यन्थ किस तरहसे संग्रह किया? यह सव वृत्तान्त सुननेके वास्ते हसारा चित्त वहुतही चंचल हुआहै इस लिये हमारे चंचल चित्तको तसली दो। तव महारानी शतरूपा देवी महाराजके पास उस

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

वेदकी प्राप्तिके संस्वन्धमें यह वोळीं-पीछे कहूंगी कोई चिन्ता नहीं करना।

ऋषियोंके स्थानमें जानेका उद्योग कीजिये। लेकिन महाराज ! आपको छोड् क्रके एक पलक भरके वास्ते भी भें नहीं रह सकूंगी। जैसे रात्रि विना निशाचरोंका जीवन रहना कठिन: होता है, क्योंकि दिनके समयसें अन्धकार दिखता है इस लिये खानेकी चीजें नहीं मिलनेसे देहमें जीवन नहीं रह सकता है, जैसे जल विना सीन नहीं वचती है वैसीही मेरी अवस्था होगी। जरूर आप कह सकते हैं कि स्त्रीको संग लेकर परमा-त्साका दर्शन मिलना असंभव है। यह बात मैंने मान ली,लेकिन वह वात तो भैंने वहुत दिनसे त्याग दी है; अब सातृ पितभाव निर्विकारहै इस वास्ते कोई चिन्ताका कारण नहीं है। हमको यदि संसारका भाव रहता तो ओंकारका यह वेद सेरे पास कभी नहीं रहता। महाराज! यथाराक्ति आपकी सेवा करनाही मेरा उद्देश्य है। इस लिये कहती हूं कि मेरे आपके साथ रहनेसे आप भी संसारकी चिन्तासे वच जावेंगे, और आपके कार्य्य

अच्छी तरहसे निट्वीह होंगे। मेरे भी चित्तमें ऋषियोंके दर्शनकी अभिलाषा है।

भ्नाहाराज मनु प्रजापतिने मनहीसनमें चार करके देखा कि रानी शतरूपा देवीने यह वात ठीक ठीक कही है। प्रकाशमें महारानी से कहा-हे राज्ञी! जिससे भला हो वही करो, मैं तु-म्हारे विरुद्ध नहीं हूं। यह कहकर महाराजने सन्त्रि-योंको सम्बोधन करके कहा-हे मान्त्रिगण! हमार साथ महारानी शतरूपा देवी भी जावेंगी। आप-लोग राज्यरक्षाके वास्ते तमाम जिम्मा लीजि-येगा । और ऋषियोंक पास जानेके वास्ते हमको और आत्मरक्षा करनेके वास्ते मनुष्योंको जो जो पदार्थ आवश्यक हों सव प्रस्तुत कीजिये। मन्त्री-गण महाराजका इस प्रकार वाक्य सुनकर महा-राजा और महारानीके वास्ते ऋषियोंके जानेका उद्योग करने लगे। महाराजा और महा-रानीकी आत्मरक्षाके वास्ते अस्त्रधारी अश्वारोही पदातिक, छड़ीछातावरदार इसके अलावा हाथी, घोड़े, ऊंट, गधे, मजदूर, तम्बू इत्यादि असबाब आवृङ्यक था वह सब प्रस्तुत किया।

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

तम्बू और काष्टिनिर्मित पर्लग आसनादि वस्त्रादि और वासन आदि समस्त लेकर द्वितीयमन्त्रीने सबके पहिले ऋषियोंके पास गमन किया।

ह्यिय महाराज और महारानीने ऋषियोंके स्थान पर जानेका दिन नियत करलिया। और मन्त्रियोंको राजनीतिकी शिक्षा देने लगे। इस तरहसे थोड़े दिन व्यतीत होनेसे पछि द्याभ दिनसें महाराज और महारानी ऋषियोंके पास गये, सावधानताके वास्ते सबके आगे तुरी हुई। पीछे डंका बजने लगा, तिसके पीछे अस्त्रधारी पदाति, तिसके पीछे अस्त्रधारी अश्वारोही, उसके पीछे आसा सोटावरदार रास्तेके दोनों तरफः उसके पीछे कपड़ेसे सजेहुए हाथी घोड़े ऊंट इत्यादि पशु, तिसके पीछे छाता पालकी लेजाने-वाल,तिसके पीछे तुरकसवार, तिसके पीछे हाथीकी पीठपर सोनेके सिंहासनके ऊपर महाराज और सहारानी, तिसके पछि फिर अस्वारोही पदाति इत्यादि महाराज और महारानी इस तरहसे चलनेलगे । थोड़े दिनके अन्दर पूर्वसमुद्रके तंटपर ऋषियोंके पास उपस्थित हुए।

ष्यि छे द्वितीयमन्त्रीने महाराज और महारा-नीको साथ लेकर महाराजके खास त-म्वूके भीतर प्रवेश किया। महाराज तस्वूके भीतर प्रवेश करके देखते हैं किस दरमें ऋषियोंके ला-यक आसन और महाराजका सिंहासन ठीक सजेहुए हैं। महारानीने भी दासियोंके रहने की जगहपर प्रवेश करके देखा। जगह जगह पर जो कुछ जरूरत है वह सव सुसजित होरहा है। किसी विषयकी कसी नहीं है। सहाराज रहनेकी जगहकी यह व्यवस्था देखकर वहुतही खुश हुए पीछे सिपाहियोंके तथा और आदिमयोंके रहनेकी जगह देखनेके वास्ते अपने तम्बूसे निकलकर धीरे धीरे सव जगह देखी और मन्त्रीके ऊपर बहुत खुश हुए। पीछे अपने तस्वूमें प्रवेश करके सिंहासनपर बैठ गये। आज इसी जगहपर एक नूतन राजधानी स्थापित हुई।

हुधर ऋषियोंने महाराज और महारानीकी खबर पाकर उस जगहके जमीदारोंको सम्बोधन करके कहा—हे जमीदारो ! तुमलोगोंके महाराज और महारानी इस जगहपर आये हैं; इनके भोजनके वास्ते तैयारी करो। हम सहाराज और सहारानीके संभाषणके लिये जाते हैं। यह कहकर सप्तर्षिगण अपना अपना आसन छोड़कर सहाराजाके पास गये। बहुत शीघ महाराजाके निकट पहुंचे। महाराजने उसी वक्त सिंहासनसे खड़े होकर प्रणाम किया; और ऋषियोंको उचित आसनपर वैठाकर महाराज आप भी बैठ गये। ऋषिगणने दाहिना हाथ उठाकर किया और महाराजाको सम्बोधन करके पूछा-महाराज ! राजधानीका समस्त कुशल तो है ? तब महाराजने संसार सम्बन्धमें आदिसे अन्तर्तक ऋषियोंसे कहा। ऋषियोंने भी अपना वृत्तान्त महाराजासे कहा । महाराजने जब वेदयन्थके सम्बन्धमें ऋषियोंसे कहा था तव ऋषिगण वेदग्रन्थके दर्शनके वास्ते अत्यन्त व्याकुल थे। इस लिये महाराज अधिक समय तक ऋषि-योंके साथ बातचीत न करके उस जगहपर मन्त्रीको छोड़कर महारानीके पास गये ऋषियोंके आनेकी खबर महाराज्ञीसे कही, और यह भी कहा—िक तुसको मिलेहुए वेदयन्थके

दशंनक वास्ते ऋपिगण वहुत उत्क्रिण्ठत सहारानी सहाराजाका इस प्रकार वाक्य सुन-करके उस वेद्यन्थको हाथमें लेकर ऋषियोंके पास सहाराजाके पीछे पीछे गईं। सहारानीने ऋपि-योंके पास जाकर वृहत् आकारका वह वेद महात्मा ऋषिके हाथमें दिया और प्रणाम करके वैठ गईं। ऋषिगण उस वेद्यन्थका दर्शन करके चिकत हुए और उसे खोलकर पहिले लिखे हुए करके विषयको अवलोकन आनन्द्रसें सरा होकर गद्भद वचनसे कहनेलगे, महारानी रूपा देवी! तुस ही धन्य हो यह कहकर चुप हो गये।

が、からいいから、とうとうなかなからならならならならなる。とうならいはいからははいからになるない。 ह्यथर उन जमीदार लोगोंने ऋपियोंके आदेशसे महाराजाके वास्ते वहुतसी खानेकी सामग्री संग्रह करके आवश्यकतानुसार पृथक् पृथक् की और जगहर तम्बुओंके अन्दर पहुँचाने लगे। राज-ओग और सर्व साधारणके वास्ते एकही प्रकार खाच सामग्री थी, कम जियादाका विचार नहीं है। अलग अलग रसोई होनेलगी आनन्दकी सीमा नहीं रही।

हुं घर ऋषिगणने महाराजा और महारानीसे कहा—सहाराज! अभी वात चीत करनेका समय नहीं है आप और महारानी दोनों दो तीन दिन मार्गके कष्टको दूर कीजिये। इस अवकाश-में हम महारानीके दिये हुए वेदका अध्ययन करेंगे यह ही सनमें स्थिर किया है।

श्विहाराजने ऋषियोंका अभिप्राय समझकर उत्तर दिया—जो आज्ञा;आप लोगोंका वाक्य हमारे शिरोधार्थ्य है। तव ऋषिगणने महाराज और महारानीके पाससे विदा होकर उस राजधानीमें सब सगहपर भ्रमण करके देखा किसी विषयकी कंसी नहीं है। तब निश्चित होकर अपने अपने स्थानपर बैठ गये। और उसी वेदाध्ययनका प्रव-च्ध करते रहे।

ब्राथस ऋषि बोले—में ऋग्वेद अध्ययन करूंगा।

्रितीय ऋषि वोले—में यजुर्वेद अध्ययन करूंगा।

त्वितीय ऋषि बोले—भें सामवेद अध्ययन करूंगा।

ង នារីហាន។ ហែរ សមិសន្តរបស់ ស្រី មិន។ លើ នាមីលែខ នាមីលេខ នាមីលេខប្រើបានលើ រក្សាណិយ្យ ប្រែក្រានក្រើន ក្រុមប្រែក

न्जातुर्थ ऋषि वोले-में अथर्ववेद अध्ययन करूं-गा और और ऋषिगण सुनेंगे, और अध्येताग-णको कप्ट होनेसे उनके वदलेमें वेदाध्ययन करेंगे।

क्कुस प्रकार नियम करके प्रथम ऋषिने ऋग्वेद अध्ययन करना प्रारंभ किया, और ऋषि-राण सुनने लगे और वीचवीचमें महारानी शतरू-पा देवीको धन्यवाद देने लगे। इसी तरह दिन-रात परिश्रम करके सप्तऋषिगणने सकल वेदका अध्ययन थोड़े दिनोंमें समाप्त किया। पीछे सप्तऋ-षि गणने विचार करके देखा इस जगतके मनु-प्योंको जो कुछ आवश्यक है वह सव इस वेद यन्थमें वर्तमान है। हम लोगोंको यन्थ लिखनेकी और जरूरत नहीं होगी। महारानी शतरूपा देवीकी जय हो। यह कहकर ऋषिगण अपना अपना आसन परित्यागकर परस्पर कहने लगे।

श्राथम ऋषि वोले-यह महारानी हम लोगों-की सहोदरी हैं। यह आनन्द रखनेका और स्थान नहीं है। चलो एकबार महाराजा और महा-रानीके साथ मिलें, यह कहकर ऋषिगण समुद्रमें स्थानादिकिया समाप्त कर और फल मूल भोजन

大学 からからできるからからできるからないできる。 では、からいからいできる。 करके महाराज और महारानीके पास गए। इधर महाराज और महारानीके खानेकी सामग्री जमीदार गण अति आनन्दके साथ प्रत्यह आयो-जन करदेते रहे, और सर्व्वसाधारण लोग सर्व्वदा राजदर्शन करके तृप्त होने लगे, आनन्दकी सीमा न रही।

बैठकर ऋषियोंके सम्बन्धमें बातचीत कर रहेथे। उसी समय ऋषिगणने तम्बूके अन्दर प्रवेश किया। राजाके मन्त्रीने ऋषिदर्शन करके अति शीघताके साथ ऋषिगणको अभ्यर्थना करके उनके योग्य आसनपर बैठाकर साष्टांग प्रणाम करके अन्तःपुरमें प्रवेश किया, और महाराजको ऋषिगणके आगमनकी वार्ता सुनाई। महाराज और महारानी अत्यन्त आनन्दयुक्त होकर ऋषि-गणके पास उपस्थित हुए, और ऋषिगणको प्रणाम करके अपने अपने आसनपर बैठगये।

पूर्विथम ऋषि बोले—हे सहोदरा ज्येष्टा ! आपने जगत्के जीवोंकी सुक्तिके वास्ते जो रत्न

(वेद्यन्थ) तैयार किया है वह हस लोगोंने आदिसे अन्ततक पढ्कर जो आनन्द लाभ किया है वह एक सुहस वर्णन करनेकी शक्ति भहीं है। इस छिये हसने जो ओंकारके परिचयके वास्ते गायत्री नाम किया है, वह गायत्री स्वयं आप सूर्तिमान हो। इस लिये आजसे आपका नाम वेदसाता गायत्री देवी संसारमें ख्यात होगा। हे गायत्री देवी ! आपका हमारे ऊपर सहोदरके समान स्रेह रहा है। आपने इस जगतके जीवोंकी मुक्तिके वास्ते यह वेदयन्थ सृष्टि करके हमारा विशेष साहाय्य किया है अव इस संसारके जीवेंकी मुक्तिके वास्ते और हम लोगोंको कुछ नहीं करना धन्यवाद देते हैं, क्योंकि होगा, और आपको आपने गुरु विन आत्मज्ञान लाभ करके यह असूल्य वेदयन्थ संयह किया है। इस लिये आपकी वुद्धिशक्तिका वैभव देख करके हमलोग चिकत कहकर ऋषिगण चुप होगये। तव ऋषिगणको सम्बोधन करके वोले-अव हमको क्या करना होगा? इसकी व्यवस्था कीजिये।

िह्न तीय ऋषि वोले—महाराज! आप और रानी कुछ दिन तक रहिये और आपके सैन्यसामन्त और इतर मनुष्योंको राजधानीपर भेजदीजिये, नहीं तो इस अवस्थामें आपका कार्य्य सुफल नहीं होगा।

ह्याहारानी वोलीं—आपने जो कहा सब सत्य है केवल महाराजाकी सेवाके वास्ते सेरा और जय विजयका महाराजके संग रहना काफी है, और इतर समस्त मनुष्य मन्त्रीके साथ राजधानीको वा-पिस चलेजावें।

्विव तृतीय ऋषिने महाराजासे कहा—वेद माताने जों कुछ कहा यह बहुत सुन्दर है। अव महाराजाकी क्या इच्छा है।

्विव चतुर्थ ऋषि बोले—शुभस्य शीघम्। ज्ञिश्रम ऋषि बोले—ठीक कहा है अशुभस्य कालहरणम्।

ज्ञिष्ठ ऋषिने कहा—इन सब बातोंकी जरूरत नहीं है। अब कामकी बातें कहिये! महाराज की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। कहा वही वात ठीक है । यह कहकर महाराज मन्त्रीको सम्बोधन करके वोले—कल समस्तलोग राजधानीको वापिस जावेंगे, आज ही इसका बन्दावस्त कीजिये। तब मन्त्री महाराजका आ-देश पाकर सब लोगोंको सम्बोधन करके वोला तुम लोग आजही तैयार होजाओ, कल प्रातःकाल ही राजधानीको वापिस जाना होगा। इस प्रकार परमात्माकी उसासनाके सम्बन्धमें वातचीत करके ऋषिगणने महाराज और महारानीको सुस्थिर किया।

ज्ञ्यतम ऋषि बोले—हमारी एक वात पूछनेकी अभिलाषा हुई ह, यदि रानी साहेब अनुमति देवें तो प्रश्नकरनेका साहस करें।

विश्वाहारानी शतरूपा देवीने कहा—हे महात्मा-गण! आपलोग मुझसें जो चाहें सो पूछें इसमें अनुमतिकी क्या आवश्यकता है आपको जिससमय जिस बातकी आवश्यकता हो अवश्य पूछिये, में अपनी सम्मतिके अनुसार उत्तर देनेमें अपना सीभाग्य समझूंगी।

ह्या हारानीका विनययुक्त वाक्य सुनकर प्रथम ऋषि बोले-हे महारानी ! आपने भयावह गृहस्थ-धर्मावलिक्विनी होकर किस प्रकारके कार्यद्वारा आत्मज्ञान लाभ किया?इस बातको सुननेके लिये हमारा मन अत्यन्त चश्रल है, इसलिये यह वर्णन कर हसारी इच्छा पूर्ण कीजिये। तब रानी ऋषि-योंसे बोलने लगीं-हे महात्मागण, से जन्मसे निरवधि निरन्तर उसी सूर्य्यदेवकी धारणा, ध्यान, दर्शन, आकर्षण, करती थी, जिससे उस सूर्यदेव-प्रति सेरा हढ विश्वास है इन्हीं जगत्कर्ताकी उपा-सना नहीं करके हम जलग्रहण भी नहीं करतीं। इस प्रकार गृहस्थाश्रममें बहुत काल गत होने-पर जिस दिनसे महाराजने गृहस्थाश्रम त्याग-दिया उसी दिनसे हमको भी समय मिला, संसा-रकी चिन्ता एकदमसे अन्तर्हित हुई । सुतरां मेरा मन भी पवित्र हुआ, पछि सदानन्द एकायचित्त होकर जगदात्मांकी धारणा, ध्यान, दर्शन, आक-र्षण दिनके सध्यमें तीन समय (प्रभात, सध्याह्न, सायङ्काल) उपासना करनेलगी। इसी पकार कार्य करते करते एक दिन स्नानादि किया सम्पन्न

करके उसी स्थानमें भजनासन स्थापन किया। पीछे उसी आसनपर वैठकर चक्षु सुद्रित कर, एकायचित्त होकर सूर्यात्स्।की धारणा ध्यान आक-र्षण करनेलगी । उसी समयमें स्वप्नके समान दर्शन किया कि मेरे सामने अथाह जलके मध्यसे ॐ शब्द हुआ और वही जल ऊंचा होकर कुछ काल तक रहा। पीछे उसी समय वही जल टूट-कर लहर स्वरूपमें परिणत, हुआ पीछे वही लहर हुँहूँ शब्दमें तीरकी तरफ आकर मेरे मस्तक तक मेद करके मेरे पीछेकी तरफ कुछ दूर जाकर वही जल ससुद्रजलमें लय होगया। इसी प्रकार उसी ससुद्रजलने ७ दफे क्रमसे सुझे अतिक्रम करनेको आवागमन किया और उसी ध्यानावस्थामें ही ॐ ज्योतीरूप कमलाकृति मेरे हृदयाकाशमें होकर उस कमलाकारके सूक्ष्मशरीरके ठीक मध्यभागमें तीन प्रकारके तीन चिह्न मेरे दृष्टिगोचर हुए। तब मैंने मनमें विचार किया वही ओम् शब्द तीन चिह्नमात्र है जिसका प्रथम चिह्नका अ, दूसरे चिह्नका नाम ऊ, तृतीय चिह्नका नाम म, है। यही तीनों चिह्न एकत्रित होकर ओंकारशब्द

हुआ। पछि क्रयसे देखते हैं, उनही तीनों चिह्नोंसे एक एक करके बहुत प्रकार पृथक् पृथक् रूप चिह्न वाहर होनेलगे। हमने वही नामरूप चिह्न पृथक् पृथक् मनमें धारणा करके रखलिये। तब मेरा ध्यानसङ्ग हुआ। इसी प्रकार दर्शन करके मेरे सनमें आनन्द होने लगा । पछि सैं अपने घरमें चली-गई, वहां किंचित् विश्राम करके आहार करना आरम्भ किया। उसके अन्तमें अकेली शयनागारमें प्रवेश कर वही चिह्न ससस्त पृथक् पथक रूपसे एक भोजपत्रमें स्याही कलम तैयार करक उसी कलमसे प्रत्येक चिह्न अङ्कित किया। पीछे वही चिह्न समस्त सातृभाषासें उच्चारण करके तालु, ओष्ठ, दन्त इत्यादि द्वारा जो ससस्त स्वर व्यञ्जन वर्ण उच्चारण होते हैं उनकों पृथक् पृथक् करके पृथक् पृथक् वर्णका पृथक् पृथक् नाम करण किया, इसी सम्बन्धमें आप लोगोंसे विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको यह विषय अच्छी तरह विदित है। इसी प्रकारसे हमको देवाक्षर समस्त ज्ञात हुए, उसदिन उसी अवस्थामें समय विताया।

ह्युसरे दिन प्रश्रूपमें शय्यासे उठकर स्नाना-<sup>है</sup> विक्रिया सम्पन्न करके परसात्साके भज-नासनमें वैठकर वही ओंकार उच्चारण करके हृद-यमें सूर्यात्माकी धारणा करके ध्यान करने लगी। उस समय वही ज्योतीरूप ॐकार मेरे हृद्या-कारामें ॐकारकार्य्य अर्थात् वेदं और ॐकारका शब्द अर्थात् ओंकारका कार्य प्रकाशक श्रुति वही देवाक्षर द्वारा सुझको माळूम होनेलगी । तव में आनन्दपूर्ण हुई, उस समय मनमें चिन्ता की इसी ओंकार द्वारा जगत्के समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं अर्थात् हमारे हृदयाकाशमें जिस प्रकार दर्शन किया ठीक उसी प्रकार वही देवा-क्षरसे तालपत्रमें लिखकर जगत्के समस्त मनु-ष्योंको विदित करावेंगे ऐसी चिन्ता करते करते मेरा ध्यान भंग हुआ; उसी समय आसन त्याग करके गृहमें प्रवेश किया, एवं तालपत्र संप्रह करके वही वेदशास्त्र लिखना आरम्भ किया और सर्वदा उस ओंकारका उच्चारण करते रहे; ऐसा कि सोने चलने वोलने आदि कोई समय भी उसको नहीं छोड़तेथे और सूर्य्यात्माकी धरणा

THE TOTAL BOTTON OF THE TO

ध्यान, दर्शन, आकर्षण प्रतिदिन दिनसें प्रातः काल, मध्याह और सायंकालमें तीन समय करते थे; परन्तु दुपहरके सूर्यनारायण तापके वास्ते जलसें उन्हींका प्रतिबिम्ब दर्शन करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर एकदिन परमात्माकी विभाति साधारण ज्योतियुक्त नाना प्रकारकी भेरी दृष्टिमें आई। क्रमसे अत्याश्चर्य पदार्थ अर्थात् चन्द्र सूर्य नक्षत्रके ऊपर जो कुछ पदार्थ है उस समस्तका दर्शन किया। पछि आनन्दलाभ करके अपनी वुद्धिशक्ति द्वारा योग क्रियादि और योग समाधिपर्यन्त अभ्यास किया, पछि उसी ओंकारके अखण्डनीय सत्त्वकार्य अर्थात् वेद और ॐकारके शब्द अर्थात् ॐकार सत्त्वकार्य प्रकाशक श्रुतिको ही विस्तृतरूपसे अर्थात् मेरे हृदयाकाशमें प्रत्यक्ष दर्शन किया। उसी अनुसार अविकल वही देवाक्षर द्वारा ताड्पत्रसें लिखीहुए उस समस्त गूढ़ रहस्य लिखनेमें बहुत समय बीत गया, परन्तु आज तक यह वेदसम्बन्ध किसी मनुष्यको माळूम नहीं, केवल एक दिन महाराजने मुझसे पूछा कि रानी, इस जगत्में हम अपने वंशोद्धव मनुष्य-

गणको आचार व्यवहार और धर्मसम्बन्ध इत्या-दिसें किस प्रकार शिक्षा देंगे ? यह चिन्ता करके स्थिर न करसका; इसवास्ते सुझे अत्यन्त चिन्ता हुई, तब मेंने कहा—सहाराज ! हमारे पास देवा- क्षर स्वर व्यञ्जन आदि ४९ अक्षर हैं उन्हींसे जिस प्रकार वाक्य छिख नकेंगे । इस प्रकार कहकर वह ४९ वर्ण एक तालपत्रमें लिखकर महाराजके हाथमें अर्पण किया । महाराजने उन देवाक्षरों द्वारा संहिता लिखी; एवं संसारके मनुष्यगणको देवाक्षरादि लिखी; एवं संसारके मनुष्यगणको देवाक्षरादि लिखी; एवं संसारके वास्ते प्रतिस्थानोंमें विद्यालय स्थापित किये ।

क्षित्र सिन वेदशास्त्र अध्ययनके लिये महाराजको दिया थी उसी दिनसे हमको कहनेला सिला ? हमने उत्तर दिया—अभी इन सव वातोंके कहनेका समय नहीं आया; इतना मात्र कहकर चुप होगये। यही मात्र आप लोगोंके पास महाराजके सामने बुद्धितत्त्व प्रकाशित किया । अतएव हे महात्मा- गण ! मैंने अपनी अवस्था आद्यन्त अति संक्षेपसे दिसें किस प्रकार शिक्षा देंगे ? यह चिन्ता करके

वर्णन की। मेरा विश्वास है कि इसीसे आप लो-गोंने समस्त वृत्तान्त समझ लिया।

ह्या देवीके सुखसे ऐसे वाक्य श्रवण करके आसन परित्याग कर डण्डासमान होकर ऊँचेसे बोलने लगे—हे अयोनिसम्भवा मानवी-रूपा प्रकृति आत्मा! इस संसारमें तुम्हीं धन्य हो। यह कहकर ऋषिगण आनन्दमें सम्न होकर अपने अपने आसनोंपर उपविष्ट हुए।

श्चिथम ऋषि वोले—महाराज, दिन गतप्राय होगया, हम लोग इस समय गुरु (समुद्र) दर्शनके निमित्त जाते हैं; यह वात सुनकर महा-राज बोले हम लोग भी आपके संग जावेंगे, तव ऋषिगण, महाराज, महारानी, दास दासी एकत्र होकर समुद्रके तीरपर उपस्थित हुए, एवं समु-द्रको प्रणामपूर्वक सब दंडायमान हुए।

्रितीय ऋषि वोले-महाराज, देखिये सूर्य-देव क्या करते हैं ? पश्चिमाकाशने कैसी शोभा धारण की है! देखिये! मैं समझता हूं सूर्य देव स्नानादि किया सम्पादन करनेके लिये

ससुद्रके पूर्व घाटसे पश्चिम घाटमें आकर उसी नाना वर्णविशिष्ट सुगन्धयुक्त पुष्पवाटिकासें आये। हिं तीय ऋषि वोले-हम समझते हैं सूर्यदेवने आलस्य परित्याग करनेके वास्ते ससुद्रके पूर्व घाटसे पश्चिम घाटमें आकर पुष्पशय्यामें शयन किया है।

त्य ऋषि बोले-मेरी वुद्धिमें आता है कि सूर्यदेव समुद्रके पूर्व घाटसे पश्चिम घाटसें

सूर्यदेव समुद्रके पूर्व घाटसे पश्चिम घाटमें आकर मार्गश्रम दूर करनेके लिये पुष्पोद्यानमें पित्रत्र सुगन्धयुक्त वायु ग्रहण करते हैं।

श्वितृर्थ ऋषि वोले—िक मेरी समझसे सिवता देव गुणातीत परमात्माके दर्शनके लिये भवसमुद्रके पूर्व दिशासे पश्चिम दिशामें आनेकी पथश्चानित दूर करनेके लिये उसी पुष्पवाटिकामें किश्चित विश्वास करते हैं।

श्वित्रस करते हैं।

श्वित्रस ऋषि वोले—में समझता हूं भगवान् मास्कर ने दुष्टदमनके वास्ते अपना सेनादल महारथी शस्त्रधारी वीस पुरुषगणको सम्वोधन किया, वे सव नानावर्णयुक्त नाना प्रकारके वस्त्रादि पहनके युद्धवेशमें उनके सामने उपस्थित हुए।

ज्ञिष्ठ ऋषि वोले—हम समझते हैं कि जगतके जीवगणोंने सूर्यदेवको निमन्त्रण किया है, उसीकी रक्षाके लिये सूर्यदेव नानाविध वसन भूषणोंसे सज्जित होकर इस पृथिवीमें उदय हुए। इस प्रकार नाना कल्पना द्वारा आनन्द लाभ करके महाराजाके साथ राजाश्रममें आये। एवं ऋषि-गण महाराज और महारानीसे बिदा होकर अपने अपने आश्रममें प्राप्त होकर बैठे। महारानी शत-रूपा देवी सम्बन्धी कथोपकथन होने लगा।

द्भाथस ऋषि वोले—हमारी वुद्धिशक्तिकी अपेक्षा रानीकी वुद्धि अधिक है।

हितीय ऋषि वोले-हां; भक्तिमार्गमें।

त्वितीय ऋषि वोले-केवल भक्तिमार्ग क्यों पर-न्तु अष्टाङ्गयोगका समस्त साधन किया है। ज्वितुर्थ ऋषि वोले-पहले विश्वास पछि भक्ति; इस प्रकार ज्ञानलाभ किया उसीके द्वारा किया-योगी हुआ। इस कारण महारानीको भक्तियो-गिनी ही कहना चाहिये।

ख्युश्रम ऋषि बोले-आपने जो कहा वह बात सच तो है किन्तु क्रियायोगीसे भक्ति योगीको

ունարժան երկրարինը բրիկարինը ուրկարինը բրիկարինը բրիկարինը իրեքն բուրկարին բանկարին բրիկարին բունարին բանկարի

ही श्रेष्ट कहना चाहिये। जिस कारण भक्तिसार्ग अत्यन्त कठिन है।

ज्ञाह ऋषि वोले-आपने यह वात ठीक कही, किन्तु अज्ञानावस्थामें ही भक्तिका उदय होता है और ज्ञानावस्थामें भक्तिमार्गका हास होता है। ज्ञानवस्थामें कहनेलगे-कि यह भी ठीक है,

किन्तु ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, भक्तिका सनमें आना ही कठिन है।

ज्ञाथम ऋषि वोले-विचार कीजिये! जो कार्य कठिन है वही सर्वोत्तम होता है इसमें कुछ सन्देह नहीं ;

ब्रिह्हिषिगणोंके इस प्रकार धर्मसम्वन्धमें आलो. चना करते करते निशाका अवसान होगया।

ज्ञायम ऋषि बोले-आज महाराजाके सङ्ग-वाले सब लोग राजधानीको जावेंगे। हम लोगोंको उस समय महाराजके पास रहना उचित है; नहीं तो महाराज और महारानीके मनमें चश्च-लता आजानेका सम्भव है। अत एव इस समय प्रातःक्रियासे निवृत्त होजाना आवश्यक है। यह कहकर ऋषिगणने ससुद्रतटमें उपस्थित गुरुदेव (समुद्र) को साष्टाङ्गप्रणास-पूर्वक स्नाना दिक क्रिया समाप्त की। उसी समय पूर्व दिशाने रक्तिमाकार धारण किया, क्रमसे वह वहुविध वर्णोंसे रिञ्जत हुई। मेरी समझमें आता है जैसा एक कदस्ववृक्षने अतिसुन्दर गोलाकार पुष्य प्रसव किया है, तुम लोग देखो कि पूर्वदिशाकी कैसी शोभा हुई है सूर्यदेवने उदय होकर मानो उस कदम्बवृक्षमें आरोहण किया है। इस प्रकार सूर्यों-द्य दर्णन कर ऋषिगण सहाराजके संसीप प्राप्त हुए। महाराजने दण्डवत्प्रणाम कर प्रेमपूर्वक उनको आसंनोंपर विराजसान होनेका आश्रह किया, ऋषिगण भी महाराजाको आशीर्वाद देकर आस-नोंपर विराजे । एवं महाराजको भी उपवेशन कर-नेको कहा, तव सहाराज और सहारानी अपने अपने आसनोंपर शोभित हुए । समस्त राजकर्म-चारी मन्त्रीके साथ राजादेशसे राजधानीको चले गये।

ज्ज्यम ऋषिने महाराजसे प्रश्न किया कि महा-राज, आपके अनुचरवर्गके चलेजानेसे मनसें कुछ चश्रलता तो नहीं है।

արերություն բանարարին բանարարին բանարարին, բանարարին բանացարա բանարարին բանար բանար արաբ բանարարին բանարարարի

ह्य हाराजने उत्तर दिया—हे सहात्सागण, उन लोगोंने राजधानीमें गमन किया इलसे सेरा मन प्रसन्न है और विवेक भी विवृद्ध हुआ अब आन-

प्रसन्न है और विवेक भी विवृद्ध हुआ अब आन-न्दानुभव कररहा हूं। इसवास्ते आपलोग कुछ चिन्ता न करें।

प्राथ्य ऋषि महारानीको लक्ष्यकर वोले-अब सहाराजके भजनका प्रवन्ध किस प्रकार करना चाहिये?

श्वाहारानी वोलीं—हे सहात्मागण! आपके सामने हम क्या वोलें हां, इतना चाहती हूं कि जिसमें शीघ्र महाराजको फलप्राप्ति हो ऐसा प्रवंध कीजिये।

श्वाथम ऋषि वोले—हम लोगोंने जिस प्रकार परमात्माकी उपासना की है उसी प्रकार परमात्माकी उपासना की है उसी प्रकार महाराज भी करेंगे। ऐसा कहके वह महाराजसे वोले कि महाराज! अभी चलिये, समुद्रको गुरु मानिये जो कुछ पीले हो देखाजायगा। महाराज ऋषिके मुखसे ऐसा बाक्य सुनकरके उसी समय सिंहासन छोड़कर दण्डायमान हुए। महाराजाके संगमें ऋषिगण और महारानी, जयन्ती, जय,

Մետ գեւ Մետում եր ու Մարդանի գում Հայանդում հետում և որում Հետում և արտանագրին արտանագրին արտանագրին արտանագրի

विजय भी आसन छोड़कर दण्डायमान हुए, पीछे ऋषिगणके पीछे पीछे सभी समुद्रतट पर गये। इस प्रकार शीघ समुद्रतट पर प्राप्त होकर समु-द्रको प्रणामपूर्वक सभी दण्डायमान हुए।

क्ष्मिथम ऋषि बोले—महाराज! सुनिये कि गुरु-देव (ससुद्र) क्या कहते हैं ? तब महाराज ऋषिगणको लक्ष्य करके बोले—आज मेरा पुन-र्जन्म हुआ; इस प्रकार पवित्र भाव मेरा आज तक नहीं हुआ था। हे परमात्मन्, तुम धन्य हो। तब ऋषिगण उच्चस्वरसे बोले—महाराजका जय! इस प्रकार कहकर सब गुरु समुद्रको प्रणाम-पूर्वक आश्रमके सामने गये। इस तरफ जमी-दाराणने महाराजाके योग्य भोज्यसामग्रीराजाके लिये तैयार करके रखदी।

चुधर ऋषिगण महाराज महारानी प्रभृति सभी राजाश्रममें आकर यथायोग्य आसनमें बैठगये, किश्चित् विश्राम करनेके लिये धर्मविषयमें कुछ कथोपकथन करने लगे। जय, विजय, जयन्ती, रसोई घरमें प्रवेश करके राज-भोज इत्यादि रन्धन करने लगे। ऋषिगण

annine guiting ing rutung at the main and manine guitin guithead the guiting and mast the guithead the guithead

सहाराज और महारानीसे विदा होकर अपने अपने आसनोंपर बैठगये। एवं फल मूल संग्रह-पूर्वक भोजन आदि सम्पन्न करके महाराजांके स-म्बन्धमें कथोपकथन करने लगे।

प्राथम ऋषि वोले—मध्याहकालके सूर्योपास-नाका स्थान तो वही पुष्करिणी तट ही होगा और प्रातःकाल तथा सन्ध्यासमय समुद्र-तट ही पर उदय और अस्तका दर्शन होगा। आहारके सम्बन्धमें सात्त्रिक पदार्थ रहेंगे। पीछे जब महाराजाका भजन पूर्ण होजायगा अर्थात आत्मज्ञान होजायगा तब समाधियोगादि किया करनेके लिये वहुत मिलेंगे।

下午 经人民人的人的证券的 经人的经营的现在分词的现在分词的现在分词的

ज्ञायम ऋषि इस प्रकार वाक्य वोले तो दूसरे ऋषियोंने उनका समर्थन कर अपनी अपनी सम्मति प्रकाशित की। इस प्रकार ऋषिगणके कथोपकथन करते करते प्रथम ऋषि वोले—महारा-जाकी ब्रह्म उपासनाके लिये हम लोगोंको और कुछ चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी।

्ट्रितीय ऋषि बोले—जव तक आपका कार्य सिद्ध न होगा तब तक हम लीगोंका निस्तार नहीं। ितीय ऋषि बोले-यह बात ठीक है।

च्या तुर्थ ऋषि वोले—जो होना होगा होगा। कल **ञ्रातः काल महाराजको परमात्माकी उपासना** सम्बन्धीकार्य आरम्भ करनेको कहना चाहिये; ' शुसस्य शीव्रम् ' इस न्यायसे विलस्व करने की आवश्यकता नहीं है।

श्वाञ्चम ऋषि वोले-आपका कहना यथार्थ है। शुभ कार्य जहां तक वने शीघ्र करना चा-हिये। ' अशुभस्य कालहरणम् '

छिष्ट ऋषि वोले-सेरे मनसें एक बात आई है आप लोग सुनिये ! महारानीने वेदके सम्बन्ध में जो कहा मेरे हृदयाकाशमें उसी वेदशास्त्रका दर्शन हुआ है, ठीक उसी प्रकार आकारमें लिखा है, इसमें विन्दुमात्र भी व्यति-ऋस नहीं हुआ; किन्तु हम लोग उसी वेदशास्त्रके सम्बन्धमें कुछ नहीं जान सके, अत एव दर्शनके लिये एक इच्छा सबको यही वेदशास्त्र वार सङ्करप करके ध्यान करनेकी मुखसे ऋषिगणने वष्ठ अन्यान्य वावय सुनकर आनन्द इस प्रकारके

արան արդարան արդարան արդարան արդարարի արդարարի արդարարի արդարարի արդարարի արդարարի արդարարի արդարի արդարի արդա

सप्तर्पंग्रन्थः । (२१३)
उसी वेदके दर्शनार्थ सङ्कल्प किया । एवं अपने
अपने आसनोंपर वैठकरके ओंकारका ध्यान आकर्पण करने लगे । कुछ समयके पीछे वही वेदशास्त्र
प्रत्यक ऋषिगणके हृदयाकाशमें आविभूत हुए,
पिछे क्रम क्रमसे सभीको ओंकारका मर्म अर्थात
वेद अवगत होकर उसी ध्यानअवस्थामें ही आविन्त्रका अनुभव होने लगा । पीछे ऋषिगणका
ध्यान भंग हुआ । दिनका प्रायः अवसान होगया,
ऋषिगणने अपना अपना आश्रम छोड़कर समुद्रके
दर्शनके लिये यात्रा की । इस तरफ महाराज और
महारानी आहार करने पर अन्तः पुरमें निर्दिष्ट
आसनोंपर वेठे । महाराज महारानीको सम्बाध्याम समुद्रदर्शन किया है और इस समय भी
अत्यक्ष दर्शन कररही हो इसमें कुछ भेद (फर्क)
है कि नहीं ? रानी वोली—महाराज, ध्यानावस्थामें ठीक उसी प्रकार ही दर्शन किया परन्तु
हमने जिस स्थानपर आसन लगाया था उसमें
सात्र भेद है, अर्थात् उस प्रकार स्थान नहीं दीख़
पड़ता, जैसे हमारे चारों ओर नाना प्रकारके वृ-

क्षोंका घेरा था वह वृक्ष यहां नहीं देख पड़ते। जैसा सूर्योदयके पहले पूर्वदिशामें नानारंगकी सेघमालाके वीचमें दर्शन होता है वैसा ही।

**्राव सहाराज वोले—रानी, तुसने** आत्मज्ञान और वेदसस्वन्धमें इतने दिन तक सुझसे क्यों नहीं कहा ? महारानी वोलीं-महाराज, सेरी घटनाओंका समस्त असम्भव विश्वास ही न होगा । इससे मैं नहीं वोली । ऋषिलोगोंसे बोलनेका यह प्रयोजन है कि वे आत्मज्ञानी हैं; मेरी और उनकी अवस्था एक ही प्रकारकी है। ऋषिगण सेरी अवस्था श्रवण करके मनसें बड़े आनान्दित हुए, उनके संग यह सुनकर सत्य समझ आप भी आनन्दित हुए। और जब आप्न आत्मज्ञान लाभ करेंगे तव और भी आनन्द लाभ होगा। इस प्रकार नाना प्रका-रके विषयमें कथोपकथन करते हुए ऋषिगण ससुद्रदर्शन करके महाराजके पास प्राप्त होगये। सहाराज उनके दर्शनलाभसे अन्तःकरणमें आन-न्दित हुए; और आसन परित्याग कर दण्डाय-मान होकर हाथजोड़ प्रणाम करते हुए आसनों पर बैठनेकी अभ्यर्थना करने लगे।

ब्रुह्मिपगण आशीर्वादपूर्वक निर्दिष्ट आसनों-पर वैठनेके उपरान्त वोले—सहाराज, कल प्रातःकाल आपको परसात्माका भजन आदि करना चाहिये। विलस्य करनेसे कुछ लाभ नहीं। जितनाशीय कार्य सिन्ध हो अच्छा है। तव सहाराज वोले—हसको जब जो आज्ञा होगी उसी समय हस उसका पालन करेंगे, इसमें कुछ ब्रुटि न होगी, कल क्या कार्य करना होगा आज्ञाकीजिये।

ब्र्ह्हिषिगणने फिर आत्मोपासना सम्बन्धमें आद्यन्त विस्तृत रूपमें वर्णन किया। पीछे महाराज और महारानीसे विदा होकर अपने आसनोंपर वैठगये। रात्रि अनुमानसे दश घटी व्यतीत हुई होगी कि ऋषिगणने काष्टोंका परस्पर घर्षण कर अग्नि उत्पन्न किया, और वड़ी धूनी लगाकर उसके चारों ओर वैठ गये। और धर्मके सम्बन्धमें नाना प्रकारके प्रश्लोत्तर करने लगे।

ह्याथम ऋषि वोले-शरीरकी रक्षाके लिये कुछ भोजनकी आवश्यकता है कि नहीं ? Champling arthurs: this arthur arthur arthur a Co-arthur suffice and house the confine and house the confine arthur suffice arthur suffice and house the confine arthur suffice arthur suffice

्विव दूसरे ऋषि वोले, भोजन अवस्य करना चाहिये, ऐसा कहकर दोपहरके अविशिष्ट फल और सूल निकालकर परस्पर सभीने भोजन किया। अन्तमें वह संसारसम्बन्धी आलोचना करने लगे।

श्राथम ऋषि वोले—संसारमें मनुष्य जीव ज्ञानशक्ति न होनेसे कर्मफलोंमें बहुत ही अकालमें कालकवलित हो जाता है, अत एव इसके प्रतीकारके लिये हम लोगोंको विशेष चेष्टा करनी चाहिये।

िह्नतीय ऋषि वोले—अकालमृत्युसे रक्षा कर-नेके लिये केवल ब्रह्मचर्य ही धारण करना चाहिये; किन्तु समस्त मनुष्य ब्रह्मचर्य करने लगजाँय यह असम्भव है।

्रितीय ऋषि वोले—यह सच बात है मेरी सम्मतिमें अज्ञानी और ज्ञानवान्को पृथक् करके धर्मशिक्षा अवश्य देना चाहिये। अज्ञानि-योंको ज्ञानोपदेश करनेसे पहले ही यथार्थ तत्त्व नहीं कहना चाहिये, क्यों कि वे यथार्थ तत्त्वको ग्रहण नहीं कर सकते।

ក្រោះស្រាស់ ស្តាស់ក្រោម ស្តាស់ការស្រាស់ក្រុម គឺប្រែក្រោះ ប្រែក្រុម មានប្រែក្រោះ ប្រែក្រុម ស្តាស់ការសំពេញ ប្រេក

है। ज्ञानसभ्यन्धसें विशेष विचार पूर्वक कार्य करना चाहिये। हस लोगोंको राजधानीसें जाकर और सब सनुष्योंको इकट्टा करके ज्ञान और अज्ञान अल्पाधिक क्रमले विसाग करना चाहिये; पीछे जो जैसा अधिकारी हो उसीके अनुसार उसको उपदेश करना चाहिये, इस प्रकार व्यवस्था करनेसे संसार सहजमें ही चल सकेगा। इस प्रकार कथाप्रसंगमें रात शेष होनेको आगयी, पूर्विदेशामें प्रभातकालिक नक्षत्र उदित होगये; तब ऋषिगणने आसन छोड़कर प्रातः झानके लिये समृद्रमें गमन किया।

कुधर महाराज और महारानी धर्मसम्बन्धके विषयमें नाना प्रकार कथोपकथन करने लगे। महारानी वोलीं—िक महाराज आपके सौ पुत्र और सौ कन्या जन्म लेनेको कितना समय व्यतीत हुआ, विचारिये! उसी समयसे यदि परमात्मचिन्तन आप करते तो इतना कष्ट न होता। च्यातुर्थ ऋषि दोले—आपका कहना ज्यार्थ

ह्याहाराज वोले-रानी, आपको आत्मज्ञान लाम करके क्रम क्रमसे बुद्धिशक्ति होना उचित है या लोप होना चाहिये, यह विचार कर किह्ये। मुझे अवकाश कहां था रात दिन सांसा-रिक कार्योंमें लिस रहा; परन्तु आपको सांसारिक बातोंकी चिन्ता नहीं थी। हम आत्मज्ञानमें ही तत्पर होजाते तो परमात्माकी सृष्टिकी क्या दशा होती ?

म्हारानी बोलीं—महाराज! रोष मत कीजि-ये, परमात्मा इस संसारकी व्यवस्था स्वयं करते हैं; इस वास्ते परमात्माने पहले ही सप्तऋषियोंको सृजके संसारमें भेजिंदेया है; अत एव महाराज, आपका भ्रम अभी तक नहीं छूटा। जितने दिन यह भ्रम आपके मनमें जागरूक रहेगा तब तक परमात्माका दर्शन नहीं मिलेगा, इस वास्ते में कहती हूं कि यह भ्रम पहले ही हटाना उचित है, इसको ही अहंकार कहते हैं इस संसारको ही अहंकार समझना चाहिये।

विहाराज बोले-आपका वाक्य ठीक है, कि तु यह संसार भी परमात्माका ही है। सुतरां

हसको वाध्य होकर वह संहिता नहीं लिखनेसे संसारसें नाना प्रकारका उपद्रव होता। सूल वात यही है कि समस्त ब्रह्माण्ड परमात्माका कार्य है। हुस समय हमने अपने कार्यका आरम्भ किया है। इसमें जव कुछ त्रुटि हो तव आ-पको बोलना पड़ेगा। तव रानी बोली-जो होग-या उसकी क्या चर्चा है, इस समय महात्मा ऋपिगणोंकी व्यवस्थाके अनुसार वर्तन करना चाहिये। सूर्योदयके पहले ही समुद्रतट पर गमन करना चाहिये। परन्तु आपके संग हमको जाना चाहिये कि नहीं ? महारांज वोले-पहले दिन आप सभी मेरे साथ जासकते हैं, पीछे अकेले जानेसे सन एकाय होगा; तव भजनप्रसंगमें और लोगोंका साथमें रहना युक्त नहीं। महारानी वोलीं-यह सब आपकी इच्छा पर निर्भर है. इस तरफ प्रातःस्नानादि ऋविगण ससुद्रजलसें करके महाराजके आगमनकी अपेक्षा करने लगे। जव देखा कि महाराज, महारानी, जय, विजय, और जयन्ती आश्रमसे समुद्रकी ओर आते हैं। तब वे भी शीघ ससुद्रतट पर पहुंचगये। उस

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

समय भी सूर्यदेव उदय नहीं हुए थे। ऋषिगणने दण्डायसान होकर सहाराजको आशीर्वाद देकर कहा कि सहाराज, अभी वड़ा आनन्दका अवसर है, पूर्वकी तरफ सूर्योदयकी अपेक्षा करो। महाराज ऋषिगणको प्रणास करके पूर्वकी ओर दण्डायसान रहे । यह देख जय विजय और जयन्ती भी सूर्यकी ओर दण्डायमान रहे। थोडे ही समयमें सूर्यदेवका उदय हुआ । महाराज बड़े प्रेमसे दर्शन करने लगे । इस प्रकार महाराज प्रभात और सन्ध्यासमयमें प्रतिदिन सूर्यदर्शनके लिये ससुद्रतटमें जाने लगे। सदा इसी प्रकार मध्या-ह्नकालिक सूर्यका तालावके जलमें प्रतिविम्ब दर्शन करने लगे। पहले दिन ऋषिलोग महाराज के साथ थे, पछि महाराज अकेले ही दर्शन कार्य सम्पन्न करने लगे। इस तरफ राजाश्रममें जय, विजय और जयन्तीने भी सूर्यदर्शन ओंकारोच्चारण विधिपूर्वक करना प्रारम्भ किया। क्तिक दिन महारानी और जयन्ती दासी

कि दिन महारानी और जयन्ती दासी अन्तःपुरमें प्रवेश कर निर्दिष्ट स्थानमें बैठ गई। कुछ देर विश्राम करनेके पीछे जयन्तीने

the antifimalities antificantities extilizate titing estilling estilling titiling estilling esti

कहा-हे सहारानी! मेरे सनमें धर्म्सके विपयमें

कहा—हे सहारानी! मेरे सनमें धर्मके विषयमें अनेक प्रकारके सन्देह उत्पन्न हुए हें, यदि आपको कुछ कप्ट न हो तो में धर्मके विषयमें कुछ प्रश्न करना चाहती हूं।

हुःल और सुख संसारमें हुआ ही करते हैं यह कोई अपूर्व वात नहीं है:और में उसे बहुत दिनोंसे छोड़ चुकी हूं, क्या तुझे यह मालुम नहीं है? इस वास्ते तेरी जिस समय जो इच्छा होवह सुझसे पूछ सकती है। यथार्थमें तुझे कुछ पूछनेकी इच्छा होते पर सुझे छोड़ पूछनेका और स्थान ही नहीं है जहां जाकर तू पूछे! जयन्ती इस प्रकार महारानीके अभय युक्त वचनोंको सुनकर आनन्द सिहत नानाप्रकारके प्रश्न करने छगी।

(१ प्रश्न) आत्मा और अनात्मा किसका नाम है?

(१ उत्तर) जो तीनों देहोंसे भिन्न है, पश्च कोशोंसे विलक्षण है, तीनों अवस्थाओंका साक्षी और सिच्चदानन्दस्वरूप है उसका नाम आत्मा है। और अनित्य जड़ दुःलात्मक समष्टि व्यष्टि स्वरूप और अनित्य जड़ दुःलात्मक समष्टि व्यष्टि स्वरूप

(१ उत्तर) जो तीनों देहोंसे भिन्न है, पञ्च कोशोंसे विलक्षण है, तीनों अवस्थाओंका साक्षी और सच्चिदानन्दस्वरूप है उसका नाम आत्मा है। और अनित्य जड़ दुःखात्मक समष्टि व्यष्टि स्वरूप जो तीन शरीर हैं उनको अनास्मा कहते हैं। (२ प्रश्न ) तीन शरीरोंके क्या क्या नाम हैं और शरीर किसे कहते हैं।

(२ उत्तर) स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीन शरीरोंको शरीरत्रय कहते हैं। जौर पश्चीकृत पश्च महाभूतोंका जो कार्य्य हो कर्मसे उत्पन्न होता हो और जन्म आदि छः भावविकारोंसे युक्त हो, ऐसे पदार्थको शरीर कहते हैं। इसी वास्ते कहा गया है कि सश्चित कार्मोंकी सहायतासे पश्चीकृत पश्च-भूतोंसे जो उत्पन्न हो और जो सुख और दुःख अनुभव करनेका स्थान हो उसका नाम शरीर है। बचपन कुमारावस्था जवानी और बुढापा इत्यादि अवस्थाओंसे ही यह धीरे धीरे नष्ट होजाता है, इस वास्ते इसका नाम शरीर पड़ा है।

(३ प्रश्न) हे माता! तीन ताप किन्हें कहते हैं?

(३ उत्तर) जो ताप या दुःख शरीरको अधि-कार करके वर्तमान रहते हैं उनको आध्यात्मिक ताप कहते हैं जैसे मस्तिष्कके रोग इत्यादि। किसी अन्य जीवसे उत्पन्न होने वाले दुःखको आधिभौतिक कहते हैं जैसे व्याघ्र आदि हिंसक

सत्तापग्रन्थः। (२२३)
जंतुओंसे अथवा चौर आदिसे होमेवाला दुःख और सिश्चित कर्मके फलसे देवताओंके द्वारा जो दुःख प्राप्त होता है उसे आधिदैविक दुःख कहते हैं; जैसे विजलीके गिरने आदिसे उत्पन्न होने-वाला दुःख।

शुक्त पश्चीकृत पश्च महाभूतोंसे उत्पन्न होनेवाले सत्रह पदार्थोंसे वनेहुए शरीरको लिङ्ग-शरीर कहते हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय प्राण आदि पांच वायु, बुद्धि और मन ये सप्तदश पदार्थ हैं। कर्ण, त्वक्, चक्षु, रसना, और, नासिका इन पांचके नाम ज्ञानेन्द्रिय हैं।

जिल्हा कर्ण नहीं है किन्तु कर्णके छिद्रको आश्रय करके शब्दका प्रत्यक्ष करता है उसको श्रवणेन्द्रिय कहते हैं।

जिल्हा इन्द्रिय त्वक् नहीं है परन्तु त्वक् का आश्रय करके स्थित है और पैरसे लेकर शिर तक व्याप्त है। ठण्डा गरम आदि स्पर्शको जाननेकी जिसमें शक्ति है उसे स्पर्शनेन्द्रिय कहते हैं।

ज़िंह रसनासे भिन्न है किन्तु रसनाके आश्रित है और रसनाके अग्रभागसे स्थित रसके गृहण करनेकी शक्ति रखती हो उसे रसनेन्द्रिय कहते हैं! ज़िंह नासिका नहीं है परन्तु नासिकाके आश्रित रहकर नासिकाग्रवर्ती गन्धको गृहण

करनेमें समर्थ इन्द्रिय है उसे घाणेन्द्रिय कहते हैं। ह्याक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये पांच कमेंन्द्रिय हैं।

जिन्नाग् यन्त्रको आश्रयकर आठ स्थानोंसें रहनेवाले शब्दके उच्चारण सें समर्थ इन्द्रिय है उसे वाग् इन्द्रिय कहते हैं।

ह्युदय, कण्ठ, शिर, ऊपरका ओष्ट, नीचेका ओष्ट दोनों ताळू और जिह्वा यह आठ स्थान हैं।

हाथ नहीं है किन्तु हाथका आश्रय करके स्थित है और छेने देनेकी शक्ति वाली इन्द्रिय है उसको पाणीन्द्रिय कहते हैं।

जिहिपाद तल नहीं है किन्तु पादतलका आश्रय लेकर स्थित है और पैरसे रहनेवाला जाने आनेकी शक्तिसे युक्त है उसे पादइन्द्रिय कहते हैं।

omailite anitomanitina anitomanitina anitomanitana anitomanitina anitomanitina anitoma anitoma anitoma anitoma

क्री गुद्ध स्थान नहीं है, किन्तु गुद्ध स्थानमें आश्रित है और मल परित्यागकी शक्ति रखता है उत्ते पायु इन्द्रिय कहते हैं।

इति उपस्थ नहीं है और उपस्थको आश्रय कर सूत्र और शुक्र त्यागनेकी शक्ति रखता है उसे उपस्थ इन्द्रिय कहते हैं। इन पांचोंका नाम कसेंन्द्रिय है।

मन बुद्धि चित्त और अहंकारका नाम अन्तः-करण (भीतरी इन्द्रिय) है। गला मनका स्थान है। सुख वुद्धिका, नाभि चित्तका और हृदय अहं-कारका स्थान है।

र्इंशय, निश्चय, धारण और अभिमान, ये चार अन्तःकरण चतुष्टयके यथाक्रम कार्य हैं।

पांच वायु हैं। हृदयमें प्राण, गुह्य स्थानमें अपान, नाभि स्थानमें समान, कण्ठमें उदान और सारे शरीरमें व्यान वायु स्थित होकर अपना अपना काम करते हैं। प्राण वायुका स्वभाव वाहिर जाना, अपानका नीचे जाना, उदानका ऊँचे जाना, समानका खाये हुए आहारको वरावर करना, और व्यानवायुका स्वभाव समस्त शरीरमें गमन करना है। इन मुख्य पांच वायओं के अन्त-गीत पांच उपवायु हैं; जैसे—नाग, कूर्म, कुकर, देव-दत्त और धन अथ। उद्गिरण (उगलना) करने-वाले वायुको नाग; उन्मीलन (खोलना करनेवाले वायुको कूर्म; क्षुत—करनेवाले वायुको कुकर; जुस्भण (जमुहार) करनेवाले वायुको देवदत्त और पोषण करनेवाले वायुको धन अथ कहते हैं।

कुन ज्ञानेन्द्रियादिके देवता इस प्रकार हैं। कर्णइन्द्रियका अधिपति दिशा है; स्पर्शइ-न्द्रिय (त्वक्) का वायु; चक्षुका सूर्य्य; रसनाका वरुण; नासिका (प्राण) के अश्विनीकुमार; वाक् इन्द्रियका विह्नः; पाणीका इन्द्रः; पादका उपेन्द्रः; वायुका मृत्युः और उपस्थका चन्द्रमाः मनका ब्रह्माः; बुद्धिका रुद्रः; चित्तका क्षेत्रज्ञ ईश्वरः और अहंका-रका अधिष्ठाता देव विश्वयोनिसे उत्पन्न होनेवाले विश्व स्त्रष्टा हैं। इस प्रकार श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं।

्रुज्ज पश्चीकृत पश्च महाभूतोंसे उत्पन्न होनेवाले पूर्वोक्त पश्च प्राण मन बुद्धि दशों इन्द्रियं ये सत्रह वस्तु मिलकर लिंगनामसे अभिहित होती हैं।

यह सूक्ष्म अवयवीवाला है और भोगका लाधन है। यह शरीर अपने अपने कारणोंमें लीन होजाता है, इस वास्ते इसे लिंग और धीरे धीरे शीर्ण होजाता है, इसवास्ते इसे शरीर नामसे पुकारते हैं। पृथ्वीको आगे करके धीरे धीरे लिंग शरीरका क्षय होता है अर्थात् लिंग शरीर भस्मीभूत होता है। दिह उपचये इस वृद्धयर्थक दिहधातु द्वारा देह यह नाम रक्खा गया। इससे वृद्धि और पूर्वोक्त क्षि धातुसे क्षयकी अवस्थाि कही जाती हैं।

िक्कास समय इन्द्रियगण वाक् आदिके आकां-रमें परिणत होते हैं उस समय इसकी वृद्धि अर्थात् बढ़नेकी अवस्था है । और जिस समय यह संकुचित होकर अपने अपने कारणमें स्थित होता है उस समय क्षयावस्था समझनों । इन स्थूळ और सूक्ष्म दोनों शरीरोंका कारण अनादि अनि-र्वचनीय जीव और ब्रह्मकी एकताके ज्ञानसे जिस-का नाश होता है ऐसा जो अज्ञान उसे कार्रण शरीर कहते हैं। इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामकी तीन उपाधियोंसे आत्माको स्वतन्त्र जानना चाहिये।

इसका नाश होजाता है। इसवास्ते इसको शरीर और पृथ्वीसे लेकर प्रत्येक वस्तु अपने अपने कारणमें लीन होजाती हैं। और कारण शरीर भी ब्रह्म लीन होजाता है अर्थात् जीव सब उपाधियोंसे लूटकर अपने यथार्थ स्वरूप परमात्मामें मिलकर उन्नत हो जाता है इस वास्ते इसे देह कहते हैं। श्वाह कारण शरीर अनृत जड़ और दुःखात्मक है भृत वर्तमान और भविष्यत् इन तीनों

है भूत वर्तमान और भविष्यत् इन तीनों कालोंमें जो सत्तारहित अर्थात् वर्तमान नहीं है उसे अनृत कहते हैं।

(४ प्रश्न) हे माता! समष्टि और व्यष्टि किसे कहते हैं ? और मनुष्यकी समस्त अवस्थाओंका वर्णन करके मेरे मनके अज्ञान रूपी अन्धकारको दूर कीजिये।

(४ उत्तर) जब अनेक वस्तुऐं एक साथ मिली हों तो उन्हें समाष्टि और एक एकको ट्यप्टि कहते हैं, जिस प्रकार अनेक वक्ष मिलकर वन और अनेक जल मिलनेपर जलाशय नामसे कहे जाते हैं; और एक एक वृक्ष और एक एक जलको वृक्ष और जलकी व्यष्टि कहते हैं। इसी प्रकार अनेक शरीर मिलकर शरीर समष्टि और एक एक शरीर व्यष्टि कहलाते हैं।

इक्वस्था तीन प्रकारकी हैं-जायत, स्वप्त और सुषुप्ति । जिस समय इन्द्रिय समूह विषयोंका अनुभव करता है उस समय जायत् अवस्था कहलाती है। जिस समय जायत् अवस्थाके संस्कारोंसे विषयोंका ज्ञान होता है उसे स्वप्न-अवस्था कहते हैं और जव कुछ भी विषयोंका ज्ञान नहीं होता उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जायत् अवस्थामें स्थूल शरीरके अभिमानी चैत-न्यको विश्व कहते हैं। स्वप्नअवस्थामें सूक्ष्म शरी-रके अभिमानी चैतन्यको तैजस कहते हैं, सुषुप्ति अवस्थामें कारण शरीरके अभिमानी चैत-न्यको प्राज्ञ कहते हैं।

अब पांच कोशोंके नाम सुनोः—(१) अन्न-मय (२) प्राणमय (३) मनोमय (४) विज्ञान- सय और (५) आनन्दमय ये पांच कोश हैं। अन्नसय कोशको अन्नका विकार, प्राणमय शको प्राणका विकार, मनोमय कोशको विकार, विज्ञानसय कोशको विज्ञानका विकार और आनन्दसय कोशको आनन्दका विकार समझो। इस स्थूल शरीरको अन्नमय कोश कहते हैं। क्यों कि साता पिताका खाया हुआ वीर्यके रूपमें परिणत होता है; और उन दोनोंके संयोगसे वह वीर्य संवितत होकर शरीरका आ-कार धारण करता है। अतः यह केवल अन्नहीका विकार है और इसी वास्ते इस शरीरको अन्नमय कहते हैं। जिस प्रकार तलवारका कोश (स्थानं) तलवारको ढक लेता है, उसी प्रकार इसने आ-त्माको ढक रक्खा है। अतः इसको कोश कहते हैं। जिस तरह स्यान तलवारको, भूसी चावलको और जरायु गर्भस्थित सन्तानको ढक रखता है उसी तरह यह अन्नमय कोश अपारि-च्छिन्न आत्मा (परिच्छिन्न जन्मादि ६ विकार रहित) को जन्मादि विकारोंसे युक्त और तीन तापोंसे रहित आत्माको तीन तापोंसे युक्त करके ढक देता है।

पूर्विच कमेंन्द्रिय और पांच वायु मिलकर प्राणमय कोशके नामसे पुकारे जाते हैं। यह प्राणमय कोश ही प्राणोंकी विकृतिके द्वारा षक्तृ-त्वहीन (जो वोलनेवाला नहीं है) आत्माको वक्ता (वोलनेवाला) दातृत्वरहित आत्माको दाता, गमनादि चेष्टाओंसे रहित आत्माको गम-नादि चेष्टाओंसे युक्त, और भूखप्याससे रहित आत्माको भूखप्याससे युक्त वनाकर दक देता है।

क्हाँचो ज्ञानेन्द्रिय और मन मिलकर मनोमय कोशके नामसे पुकारे जाते हैं। मनके विकारोंसे यही मनोमय कोश आत्माको संशय, शोक, मोह आदि और दर्शन आदि कियाओंसे युक्त करके ढक देता है।

क्रांहचो ज्ञानेन्द्रिय और वृद्धि मिलकर विज्ञान-मयकोशके नामसे पुकारे जाते हैं। इसीको व्यव-हारदशामें कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमानसे युक्तः (इस) परलेकमें जानेके योग्य जीव कहते हैं। यह विज्ञानमय कोश बुद्धिके विकारोंसे अकर्ता और अविज्ञाता आत्माको कर्ता और ज्ञाता और निश्चय रहित और जड़ता और मन्दता आदिसे विहीन आत्माको निश्चय और जड़तादिसे युक्त करके आच्छादित करता है।

क्षिय सन्तोष और आनन्दकी वृत्तियोंसे युक्त अज्ञान प्रधान अन्तःकरणको आनन्दमय कोश कहते हैं। यह प्रिय सन्तोष और आनन्द-राहित आत्माको प्रिय, मोह, प्रमोदवान, अभोक्ता आत्माको भोक्ता, परिच्छिन्न और सुखयुक्तके समान करके आवृत करता है।

ब्राह्मिस्यूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरोंसे विलक्षण है। यह प्रतिपादित किया जाता है।

स्वरूप है। अतः आत्मा देह नहीं हो-सकता और देह आत्मा नहीं होसकता, और आत्मा सुखस्वरूप है और शरीर दुःख स्वरूप है, अतएव आत्मा देह नहीं होसकता और शरीर आत्मा नहीं होसकता। इस प्रकार आत्माको तीन शरीरोंसे विलक्षण प्रतिपादन करके जाय-दादि तीन अवस्थाओंका साक्षी आत्मा है यह प्रतिपादन किया जाता है। मैं जाग्रत था जाग्रत हूं और जायत होऊंगा। मैं स्वनावस्थामें था स्वमावस्थामें हूं और स्वमावस्थामें होऊंगा, मैं सुपुत्त था सुपुत हूं और सुपुत्त होऊंगा। इस प्रकार भूत भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों समयोंमें आत्मा अधिकारी (साक्षी) रूपसे जायत् आदि तीनों अवस्थाओंका प्रत्यक्ष करता रहता है—इसी वास्ते इसको तीनों अवस्थाओंका साक्षी कहते हैं।

है यह प्रतिपादित किया जाता है। जिस प्रकार आदमीको यह ज्ञान होता है कि यह मेरी गाय है, यह मेरा बछड़ा है, यह मेरा लड़का है, यह मेरी लड़की है, यह मेरी स्त्री है इत्यादि। परन्तु वह आदमी कभी तन्मय नहीं होता है, अर्थात् गोरूप अथवा लड़कीरूप ही नहीं होता है, अर्थात् गोरूप अथवा लड़कीरूप ही नहीं होता है, विज्ञानमय कोश, मेरा अन्नमय कोश, मेरा प्राण मय कोश मेरा मनोमय कोश, मेरा आनन्दमय कोश; इस प्रकारके अभिमानसे युक्त आत्मा पश्च कोशरूप अर्थात् उन पंच कोशोंसे अभिन्न नहीं

होसकता; प्रत्युत इन पांचकोशोंसे सम्पूर्ण पृथक् विलक्षण और साक्षीस्वरूप है ।

अन्तिस्ता शब्द (श्रोत्र)स्पर्श (त्वक्) रूप (नेत्र) रस (रसन)और गन्ध (घाण) इन पांचों इन्द्रियोंसे भिन्न है। अव्यय अर्थात् वृद्धि और क्षयसे रहित, अनादि और अनन्त है। परन्तु यह प्रकृतिक सम्बन्धसे उससे सम्बद्ध और वस्तुतः उससे सदा निर्हित पुरुष है। इसको यथार्थ रूपसे जान छेनेहीसे मृत्युके मुखसे छुटं-कारा मिलजाता है।

(५ प्रश्न) हे माता! देहके तत्त्वके सम्बन्धमें आपने जो कुछ आज्ञा की उसे मैंने विस्तारपूर्वक समझ लिया। इस समय उस पवित्र पंरमात्माका तत्त्व, जिस प्रकारसे जानसकूं यह वर्णन करके मेरे अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर कीजिये। मैंने आपके 'मुहँसे सना है कि' तत्त्वमसि महावाक्य है। किन्तु इस तत्त्वमसिका अर्थ क्या ह यह मुझे मालूम नहीं है। इस वास्ते 'तत्त्वमसि' इस वाक्यकी विस्तार पर्वक ज्युत्पत्ति वर्णन कीजिये!

(५ उत्तर) हे जयन्ति! यदि तुझे पदके अर्थको जाननेकी इच्छा हो ता 'तत्त्वमित' इस वाक्यके 'त्वं' पढ़के अर्थकी विवेचना कर! अर्थात् 'तत्त्वमित' इस वाक्यमें 'तत्' 'त्वं' और 'असि' यह तीन पद हैं, इस वास्ते पूर्वोक्त तीन पदोंवाले 'तत्त्वमसि' इस वाक्यके अर्थके समझनेसे ही 'तत्त्वं पदका अर्थ समझा जासकता है। पहिले 'त्वं' पदके अर्थका विचार करो । 'त्वम्' शब्दका अर्थ ''तू यह "तू कौन ?" यह जो स्थूल देह दीख पड़ता है वह त्वं पदका अर्थ नहीं है। क्यों कि शरीर दृश्य है अर्थात् देखा जासकता है और जो 'त्वं' पदका अर्थ है वह अदृश्य है अर्थात् नहीं जासकता। यह शरीर जातिवाला है। "वह पशु है" "यह मनुष्य है" इत्यादि जातिका व्यव-देहके ही सम्बन्धसें और खासकर यह शरीर भौतिक महाभूतोंका बना हुआ ) अशुद्ध और अनित्य किन्तु जो त्वं पदका अर्थ जातिमान् भौतिक अशुद्ध वा अनित्य नहीं है। इसवास्ते किसी तरह देह नहीं होसकता।

क्यों कि वह रूपसे रहित है, और इसी वास्ते इसको कोई देख नहीं सकता। उसकी कोई जाति नहीं है। वह भौतिक पदार्थ नहीं है। वह शुद्ध और नित्य है। जो पदार्थ दृश्य है अर्थात् देख पड़ता है वह कभी भी द्रष्टा अर्थात् देखनेवाला नहीं हो सकता, और जो द्रष्टा है वह दृश्य नहीं होसकता जैसा कि घट पदार्थको सब कोई देख सकता है, परन्तु घड़ा किसीको नहीं देख सकता है; उसी तरह त्वं पदका अर्थ द्रष्टा है वह दृश्य नहीं होसकता।

करके कि स्थूल देह त्वं पदका वाच्य नहीं है। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि सूक्ष्म देह भी त्वं पदका अर्थ नहीं है। इन्द्रिय आदि सूक्ष्म शारीर भी त्वं पदका अर्थ नहीं है, क्यों कि श्रुति-में भी यही कहा गया है कि इन्द्रियादि करण हैं। त्वं पदका अर्थ कर्ता है करण नहीं। जो कर्ता है वह कदापि करण नहीं होसकता; इस वास्ते " तू" इन्द्रिय आदि करणोंसे भिन्न है। और 'तू' ही उन इन्द्रियादि करणोंका प्रेरणा करनेवाला है। इस वास्ते सूक्ष्म देह भी त्वं पदका वाच्य नहीं कहा जा सकता। इन्द्रिय आदि करण अनेक प्रकारके हैं। परन्तु तू एक ही प्रका-रका है इस वास्ते इन करण रूप इन्द्रियोंसे तू सदा भिन्न है। यह वात स्पष्ट प्रतीत होती है। स्वार्वत्र अहं अर्थात् में यह प्रतीति होती है।

इससे यह माळूम पड़ता है कि तू एक है और जो वस्तु एक है वह कदापि अनेक नहीं होसकती। यदि यह कहो कि इन्द्रियें अनेक हैं इस वास्ते त्वं पदकी वाच्य नहीं होसकतीं, तो इन्द्रिय समुदाय तो अनेक नहीं है इस वास्ते इन्द्रिय समुदाय ही त्वं पदका वाच्य कहो तो यह भी नहीं होसकता, कारण कि इन्द्रिय समुदाय के नष्ट होनेपर भी उस व्यक्तिका नाश नहीं होता। यदि इंद्रियोंका समुदाय ही त्वं पदका अर्थ होता तो एक इन्द्रियके नष्ट होने ही से "अहं" (में) यह प्रतीति नहीं होती।

प्वहिले कह चुके हैं कि इन्द्रिय समूह त्वं पदका अर्थ नहीं है । परन्तु इन्द्रिय समूह- मेंसे हरएक इन्द्रियको यदि आत्मा कहें तो क्या हानि है। इस संदेहको मिटानेको कहते हैं कि इस शरीरके अनेक स्वामी हैं। मन, बुद्धि, अहंकार इन्द्रिये ये सब इस शरीरके स्वामी स्वरूप हैं। इन सब मन, बुद्धिकी भी एकता नहीं है, क्यों कि जिस समय एक इन्द्रिय की गति एक ओर होती है उस समय दूसरी इन्द्रिय दूसरी ओर जाती है। इस वास्ते जब इन्द्रियोंमें इस तरह भिन्नता दृष्टि गोचर होती है तो इद्रियोंको स्वतन्त्र रूपसे भी आत्मा नहीं कह सकते। विरुद्ध विषय-ताके कारण आत्माका बहुत्व भी नहीं माना जासकता । पहिले आत्माकी एकता प्रतिपादन कर चुके हैं। इस समय वह भी नहीं कह सकते कि वह नाना है; क्यों कि एकत्व और बहुत्व यह परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वीका राजा एक होने परभी उसके अधीन सें अनेक राजा विद्यमान हैं उसी प्रकार एकमात्र आत्मा ही देहका स्वामी है इन्द्रियगण उस आत्माके अधीन हैं।

वित्त अथवा प्राण इनमें कोई भी त्वं पदका अर्थ नहीं है, क्यों कि वे दोनों ही जड़ हैं। विशेषतः " मेरा मन और जगह चला गया है" यह प्रतीति सर्वदा ही होती है।

क्कुससे मन और मैं दोनों भिन्न पदार्थ हैं।
यह बात अच्छी तरह समझ में आसक्ती है।
क्कुससे सिद्ध हुआ कि मन और आत्मा एक
वस्तु नहीं है। इसी वास्ते मनको त्वं पदका अर्थ नहीं कह सकते। मेरे प्राण क्षुधा और
तृषासे दुःखित होते हैं इस तरहकी प्रतीति सर्वदा
होती है। इससे माछम होता है कि आस्मा
प्राणसे भिन्न है; इस वास्ते प्राणको आत्मा नहीं
मान सकते। इस वास्ते मन और प्राण दोनोंका
द्रष्टा कोई है। वह द्रष्टा मन और प्राण नहा ह।
क्किस प्रकार घटका द्रष्टा और घट दानों

और मन और प्राण दोनों एक नहीं होसकते।
ह्ये जयन्ति! बुद्धि भी त्वं पदका प्रतिपाद्य

एक नहीं हैं उसी प्रकार मन और प्राणका द्रष्टा

नहीं है; क्यों कि बुद्धि निद्रावस्थामें लीन

होजाती है। जायत् अवस्थामें समस्त देहको आ-श्रयकर स्थित रहती है; इस वास्ते बुद्धि आत्मा नहीं है। बुद्धि यदि आत्मा होती तो उसका जायत् अवस्थामें भेद नहीं दीख पड़ता। इस समय त्वं शब्दका जो प्रतिपाद्य है अर्थात् तू कौन है इसका निरूपण किया जाता है।

ब्याद्ध चश्रल अर्थात् अनेक रूपको धारण करनेवाली है। वह बुद्धि जाग्रत् अवस्थामें नाना प्रकारकी होती है और निद्राके समय विलीन होजाती है।

क्किसी वास्ते तू उस बुद्धिको देखने वाला है अर्थात तू ही बुद्धिको विषयोंमें लगाकर उसके अनेक रूप उत्पन्न करता है। बुद्धिकी चञ्च-लता विलीनता और बहुरूपताको तू देखता है, इस वास्ते तू उस बुद्धिसे मिला है। सुषुप्तिके समय और देह आदिके न रहनेपर तू उसके साक्षीरू-पसे विराजमान रहता है। सुषुप्तिको और देह आदिके भावको तू ही अनुभव करता है।

बिष्टि प्रमाणको जान सकती है परन्तु जो असाणसे बुद्धि जानी

जाती है वे विलकुल भ्रममें हैं: ख़्यों कि उनके मतमें लकड़ी अग्निको जला सकनी चाहिये।

िन्स प्रकार अग्नि ही काष्टको जला सक्ती है काष्ट कदापि अग्निको नहीं जला सकता, उसी प्रकार वुद्धि कभी प्रमाणसे उत्पन्न (ज्ञान) नहीं होसकती।

करता है, यह जगत् कदापि आत्माको करता है, यह जगत् कदापि आत्माको नहीं अनुभव करसकता। आत्मा इस जगत्को प्रकाशित करता है। परन्तु जगत् इस आत्माको प्रकाशित नहीं करसकता। जो सत है उसको इस प्रकारका है या उस प्रकारका है यह कुछ भी नहीं कह सकते, और जो पक्ष नहीं है अर्थात् जो इन्द्रियों द्वारा प्रहण नहीं किया जाता है, वह ब्रह्म ही तू है, तू सब जगत् है। तू द्रष्टा है, किन्तु देह आदिकी तरह दृश्य नहीं है; अर्थात् तुझे कोई देख नहीं सकता। जो द्रव्य अपनेसे भिन्न है और सन्सुख उपस्थित है वही इदं शब्दका अर्थ है। इसवास्ते सन्मुख स्थित पदार्थ भी तू नहीं है, क्यों कि वह सब ही तुझसे

ությա հայտնություն հայտնության հայտնություն ությունությունը հայտնությունը հայտնությունը հայտնությունը հայտնութ

भिन्न है। जिन जिन पदार्थोंको इदं शब्दसे उछेख किया जा सकता है; अर्थात् "यह" ऐसा कहा जा सकता है, उन सबको तेरा स्वरूप नहीं कहा जासकता, और तुझे भी "यह" शब्दसे निर्देश नहीं किया जासकता। विशेषतः तुम स्वप्रकाशक हो, इस वास्ते तुम सबके ही अज्ञेय हो, अर्थात् यदि तुम स्वयं न जाने जाओ तो कोई तुमको नहीं जान सकता।

कि सी उपलक्ष्यके द्वारा लक्ष्यको कथन किया जाय वह तटस्थ लक्षण कहा जाता है। जैसे आकाश क्या वस्तु है यह समझानेके लिये यह कहा जाय कि इस भीतकी ओर देख, इस भीतकी जिस जगह ससाप्ति होगई है वही आकाश है, तो यहांपर इस भीतकी सहायतासे आकाश जाना गया है; इस वास्ते यह भीत रूप पदार्थ आकाशके तटस्थ लक्षणमें विशेषण हुआ, इस तरह ब्रह्मको भी तटस्थ लक्षणमें विशेषण हुआ, इस तरह ब्रह्मको भी तटस्थ लक्षण द्वारा जान सकते हैं। जो सत्य-ज्ञानमय और अनन्त है वही ब्रह्म है। तुम भी सत्य ज्ञानमय और अनन्त होनेके कारण उस ब्रह्मके स्वरूप हो। ब्रह्मके जो सत्यत्व, ज्ञानमयत्व

आदि लक्षण हैं वे तुस्हारेमें भी दिचमान हैं, इस वास्ते तुस भी ब्रह्मस्वरूप हो। इस तरह त्वं और ब्रह्मकी एकता प्रतिपादन करने पर भी जीव और ईश्वर इन दोनोंके परस्पर विरुद्ध धर्म होनेसे इनकी एकता कैसे हो सकती है? इस शंकाको सिटानेके वास्ते जीव और ईश्वरकी उपाधिका भेद वतलाया जाता है। केवल एक चैतन्य सत् वस्तु है, जीव उस चैतन्यका प्रतिविम्व है, देह उस जीवकी उपाधि हैं, ईश्वरकी उपाधि माया है, वे इस मायाके नियन्ता हैं। इस वास्ते जो देह आदि उपाधियोंसे सुक्त है वह ईश्वर है। इन उपाधियोंके द्वारा ही जीव और ईश्वरका पृथक् ज्ञान होता है। जिस समय इस पंच कोशमय देहस्वरूप जीव उपाधिका और मायारूप ईश्वर उपाधिका ज्ञान होता है उसी समय इन दोनों उपाधिके अवभासक एकसात्र स्वयं प्रकाशमान चैतन्यरूप परब्रह्म प्रकाशित होजाता है।

हिंदिक वस्तुओंको जाननेमें जिस तरह नेत्र आदि कारण हैं उसी तरह ब्रह्मात्मज्ञानमें एक-मात्र वेदवाक्य ही मुख्य कारण हैं। वेदवाक्यके द्वारा ही उपाधिका बाध होकर ब्रह्मका ज्ञान होजाता है। इसके सिवाय और तरहसे नहीं होसकता। परन्त वस्तुओंको नेत्र आदिके द्वारा पत्यक्ष करके उनके विषयमें ज्ञान प्राप्त किया जासकता है; किन्तु ब्रह्म कदापि नेत्र आदियोंके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होसकता, इसवास्ते उसको जाननेके लिये वेदवाक्यके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। "तत्त्वसिस" आदि वेदवाक्य प्रमाण और युक्ति द्वारा जिस तरह ब्रह्मका ज्ञान होसकता है, वह विशेष रूपसे कहा जाता है, अर्थात् "तत्त्वमिस" आदि वेदवाक्य निर्णय और युक्ति बतलाकर यथार्थरूपसे ब्रह्म पदार्थका प्रतिपादन किया जाता है। "तत्त्वसि" इस वाक्यके अर्थके निर्णय कर-नेके लिये त्वम् पदका अर्थ जानना आवश्यक है। बाक्यके अन्तर्गत शब्दोंके अर्थको जाने विना वाक्यका अर्थ जाना नहीं जासकता । इस वास्ते त्वस् पदका अर्थ निरूपण किया गया है। इसी प्रकार "तत्त्वसि" इस वाक्यके अन्तर्गत 'तत्' और 'असि' पदोंके अर्थके निरूपण होनेसे 'तत्त्व-मसि' इस वाक्यका अर्थ जान लेनेसे ही ब्रह्मका

ज्ञान होजायगा। इस समय त्वम् पदका वाक्यार्थ निरूपण किया जाता है-जो त्वम्शब्दका प्रति-पाद्य है वह शरीर और इन्द्रिय आदि धर्म्म मिथ्या आरोप करके मनुष्यकर्तृत्व आदि अभिमानसे युक्त होते हैं। अज्ञानी छोग 'मैं करता हूं' 'मैं भोक्ता हूं ' इत्यादि प्रकारसे देहादि उपाधि स्त्रीकार करके अभिमान प्रकाशित करते हैं; और उस उपाधि या धर्मको त्वं पदका वाच्यार्थ रूपसे जानते हैं; अर्थात् देहको त्वंपदसे निर्देश करते हैं। इस समय त्वं शब्दका लक्ष्यार्थ निर्णय होता है जो स्वयं ज्ञानस्वरूप है। शरीरमें होनेवाली क्रिया आदियोंके साक्षी होने पर भी जो देह और इन्द्रियादियोंसे भिन्न है उसको त्वं पदका लक्ष्यार्थ कहकर निरूपण किया जासकता है। जिस प्रकार होनेपर दीपककी आवश्यकता शिखाको लक्ष्य किया जाता है, दीपकंका आधार और बत्ती आदि लक्षित महीं प्रकार त्वंपदका अर्थ जब निरूपण किया तो जो देह इन्द्रिय आदियोंसे विलक्षण है उसीका लक्ष्य करना पड़ता है।

THE PARTY OF THE P

तत् पदका लक्ष्यार्थ वर्णन किया जाता है। जो वेदवाक्यका प्रतिपाद्य है। इस विश्वसे अतीत अविनश्वर अद्वय विशुद्ध (सब तरहके विकारोंसे रहित) और जो स्वयं परिज्ञेय (स्वयं ही जाना-जाय ऐसा) है वही तत् पदका लक्ष्यार्थ है।

" त्वित्" और "त्वं" इन दोनों पदोंका समानाधिकरण्य सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध द्वारा तत् और त्वं इन दोनों पदोंके अर्थका ऐक्य प्रतिपादन करके ब्रह्मात्मैकता (ब्रह्म और आ-त्माकी एकता ) प्रतिपादित की गई है दो पद भिन्नार्थक कहाते हुए भी एक विभक्त्यन्त होकर एक ही वस्तु में आवृत हों अर्थात् एक ही वस्तु-को बोध करावें तो उन दोनों पदोंका जो ऐक्य रूप सस्बन्ध हैं उसको सामानाधिकरण्य संस्बन्ध कहते हैं। जैसे "नीलोत्पल" यहां पर नील शब्द और<sup>ं</sup> उत्पल शब्द एक अर्थका प्रतिपादक नहीं है, किन्तु दोनों शब्द एक वस्तुमें प्रवृत्त हुए हैं। इसी वास्ते इस जगह " नील " और 'उत्पल' इन दोनों शब्दोंका सम्बन्ध सामानाधिकरण्य नामसे प्रसिद्ध है। "तत्त्वमसि" इस वाक्यमें

भी भागत्याग लक्षणा द्वारा अर्थ वोध हुआ है। ' त्वं ' पदसे विरुद्ध प्रत्यक्त्वादि जीवधर्मोंको और 'तत् 'पदसे सर्वज्ञत्व परोक्षत्वादि धर्मोंको दूर करके " तत्त्वं " इस पदका अर्थ करना चाहिये। उस तत् पदसे शुद्ध कूटस्थ अद्वैत परमवस्तुका वोध होता है। और तत्और त्वं इन दोनों पदोंकी एकता होने पर तू ही वह शुद्ध कूटस्थ अद्देत पर-ब्रह्म है और शुद्ध कूटस्थ अद्वेत परब्रह्म ही तू है। इस प्रकारका अर्थ होता है। इसी वास्ते 'तत्त्व-मिस ' इस वाक्यके प्रकृत अर्थकी विवेचना करने पर तू ही ब्रह्म है। इस तरहका अभेद ज्ञान होगा; इस वास्ते जीव और ब्रह्मकी एकता जानना ही 'तत्त्वमसि ' इत्यादि वाक्योंका प्रयोजन है जिसको पूर्वोक्त रीतिसे तत्त्वमसि इत्यादिके अर्थको जाननेसे मुक्तिके साथ ही अहम्ब्रह्मास्मि (में ही ब्रह्म हूं) इस प्रकारका ज्ञान उत्पन्न हो वह पुरुष शोकसागरसे उत्तीर्ण होसकता है।

MINISTER OF THE PROPERTY OF TH

(६ प्रश्न) जयन्ती बोली—हे माता! " तत्त्व मिस " का भावार्थ जो कहा सो मैंने अच्छी तरह से समझ लिया, परन्तु उस आत्माको निर्विकार, निर्गुण, निर्छिप्त, सचिदानंद स्वरूप इत्यादि कहनेका तात्पर्य सें नहीं समझी; क्योंकि हम भी तो आत्मा हैं, हममें जब कामादि इन्द्रियादि और मन बुद्धि इच्छा यह सब हैं तो जगदात्मा (ओंकार) निर्विकार, निर्गुण इत्यादि कैसे हुआ ? क्योंकि जगदात्सा भी ओंकार त्रिगुणान्तर्गत रहता है, और त्रिगुणका कर्म भी करता है, और गुणातीत अद्वैत निर्विकार सचि दानंदस्वरूप परमात्माने जब इस जगतको उत्पन्न नहीं किया तब परमात्माको जगत्के उत्पन्न करनेमें इच्छा कैसे हुई ? इस विषयमें मेरी शंकाको विस्तार पूर्वक वर्णन करके समाधान करें।

(६ उत्तर) महारानीजीने जयन्तीके मुखसे इस प्रकार वचन सुनके और जयन्तीको सम्बोधन करके कहा-हे जयन्ति ! तुह्यारा प्रश्न श्रवण करके सुझको अति आनंद हुआ। तुसने ठीक प्रश्न किया, तुमको ऐसा ही करना चाहिये, और तुम प्रश्न करनेके योग्य हो। अत एव तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देती हूं, सो एकाग्रचित्त होकर सुनो। जब पूर्णरूप परमात्माने इस जगतको उत्पन्न नहीं किया था,

तद एक ही परमात्मा पुरुपक्षी, निर्विकार निरञ्जन परमात्माके असीम पितित्र परसात्माके असीस धासमें अवस्थित था। इस समयमें भी उसी पूर्णरूप परत्माका अर्थाश पुरुषरूपी परमात्मा निर्विकल्प होकर
विकार शून्य पितृत्र असीम धामवाला है, जिससे
सानइ देहमें स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरत्रययुक्त जीवात्माका वामांग तो प्रकृति है और
दक्षिणांग पुरुष है, इस मनुष्यशरीरमें वामांग
इडा, गंगा, चन्द्र इत्यादि शीतल पदार्थ हैं। तथा
दक्षिणांगमें पिंगला यसुना, प्राण, सूर्य इत्यादि
उष्ण पदार्थ हैं। इसी प्रकार हम वहिर्जगत्में भी
देखते हैं। विराट् जगतके वामांगमें अर्थात् इस
हश्यमान जगत्के उत्तर दिशामें चन्द्र अपान
गंगा, इडा आदि शीतल पदार्थका प्राधान्य है।
वैसे ही हश्य जगतके दक्षिण दिशामें सूर्य,
प्राण, यसुना, पिंगला आदि यह उष्ण पदार्थका
प्राधान्य जानना चाहिये। इससे यह सिद्ध हुआ
कि मानव जगत् तथा विराट् जगत् दोनों हीके
वामांग तो प्रकृति है तथा दक्षिणांग पुरुष है।
किन्तु दोनों अंगोंमें आत्मा तो एक ही है; अर्थात् कि मानव जगत् तथा विराट् जगत् दोनों हिके <u>Էրո ուֆրասիր ուրֆրասիր ուրֆրասիր ուրֆրասիր առաջուսիր ուրֆրասիր ուրֆրասիր ուրֆրասիր ուրֆրասիր ուրֆրասիր ուրֆր</u>

इन पुरुष प्रकृति दोनोंमें आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है। वैसे ही इस दृश्य जगत्के निर्माणके पूर्व वे परसात्मा प्रकृतिके साथ एक पुरुष रूपहीर्में स्थित थे, और गुणशून्य अत एव निर्विकार, सचिदानंद स्वरूप, अगोचर, अतीन्द्रिय अवस्थामें स्थित थे, जब किसी प्रकारसे परसात्माका शरीर ही नहीं रहा तब कोई गुण भी नहीं, सुतरां नहीं। यदि यह कहो कि इस जगत्सें हम छोगों-को जो समस्त विकार युक्त पदार्थ पृथक् २ रूपसे स्थित पंचमहाभत और वही पंचभूत एकत्रित-होकर नाना प्रकारके रिपु काम युक्त रारीर यह सब विकारके कार्य एवं त्रिगुणयुक्त जीवके आहार करनेके वस्तु आदि दिखाई देते हैं, यह सकल पदार्थ कहां थे ? क्यों कि आत्मा सर्व-व्यापक है, आत्मासे अतिरिक्त कोई स्थान नहीं ह। जब आत्मासे अलग कोई स्थान है तो आत्मासे भिन्न पदार्थका होना कभी नहीं होसकता। इससे विदित होता है कि आत्मामें ही सब कुछ है। इसका उत्तर यही है कि विकार युक्त समष्टिरूपसे स्थित जो पंचभूत आदि पदार्थ

हिं व समष्टिकपसे व्यष्टिकप होकर अचल असिश्र और जड़ अवस्थामें परमात्माक वामांगमें
अर्थात् प्रकृति आत्माक अंगमें लीन थे। सुतराम्
एकएक परमाणुकी सृष्टि अवस्थाम विकारकी
कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एकएक परमाणु
में शक्ति नहीं है। जब तक इन पांच भूतोंके परसाणु समष्टि नहीं होंगे तव तक विकार
होनेका कोई कारण नहीं होसकता, और
इसी कारण प्रकृति युक्त पूर्ण परमात्मा
निर्विकार निर्विकरण है। किसी समय पर्ण परमासाके वामाङ्गमें अर्थात् प्रकृतिआत्माके अङ्गमें
पंचभूत परमाणुओंमेंसे वायुके परमाणुओंके
किसी कारणसे अल्पपरिमाणमें समष्टि होनेसे
आति सामान्य कपसे (अतिन्यूनतासे) मन्द
मन्द वायु चिलत होने लगा, उसी वायुसे
शनैः शनैः पञ्चभूतोंके परमाणु कुछ कुछ समष्टिहोनेसे प्रकृति अंगमें अर्थात् पूर्ण परमात्माके वामांगमें मन पूर्ण कपसे गठित हुआ। जब मनकी
उत्पत्ति हुई तब मनके संग बुद्धिका भी आविभीव हुवा, क्योंकि बुद्धिकी उत्पत्ति और स्थितिका हें व समष्टिरूपसे व्यष्टिरूप होकर अचल अ-शनैः शनैः पश्चभूतोंके परमाणु कुछ कुछ समष्टि-होनेसे प्रकृति अंगमें अर्थात् पूर्ण परमात्माके वा-मांगमें मन पूर्ण रूपसे गठित हुआ। जब मनकी उत्पत्ति हुई तब मनके संग बुद्धिका भी आवि-र्भाव हुवा, क्योंकि बुद्धिकी उत्पत्ति और स्थितिका

स्थान आत्मा है। जब मन और बुद्धिका योग हुआ तब इच्छादि क्रमसे आप ही आप बुद्धि और मनके साथ सम्मिलित हुई; इस वास्ते उन समस्त पदार्थोंका कर्ता परमात्मा है।

जुस समय परमात्माकी इच्छा हुई कि जब पंच सहाभतोंके परमाणु व्यष्टिरूपसे मष्टि होनेसे यह जगत् विषय उपस्थित हुआ है तो अब इस पश्चभत समष्टिके विकारको भग्नकरके पूर्ववत् परमाणु रूप व्यष्टि अवस्था करके निर्वि-कार निर्विकल्प होकरके इस आनन्दमय अर्थात् पञ्चभूतोंके सार नाना रंग विशिष्ट कमला-कृति ज्योतिपर परिस्थित होऊं। उस संकल्पके पश्चात् पूर्ण परमात्मा दो अंशोंमें बराबर विभक्त हुआ किन्तु सन, बुद्धि, इच्छादियोंका विकार उस पूर्ण परमात्माके वामांगमें अर्थात् प्रकृति आत्मांगमें ही रहगया। इसिलये विशुद्ध पूर्ण परमात्माका दक्षिणांग अर्थात् उस पूर्ण परमा-त्साका अर्थांश (पुरुषांग ) पवित्र सम्पूर्ण विकार रहित सचिदानन्दस्वरूप निर्विकल्प होकर असीम पवित्र धाममें प्रकृति आत्मासे पृथक्

ուծ ուսանության ուսարիներ գործույանից, ուրերարիներ անհատաներցումներ գործուցյուներ գործուցյուներ գործության գոր

अर्थात पूर्ण परमात्माक वासांगरे पृथक् प्रकृति अंगसे उसका संयोग किन्तु अवर्य है, जैसे समुद्र और जलका संयोग और खार होता है; कमलपत्रका जलसे सस्वन्ध होता है; किन्तु अव पूर्ण परमात्माका वामाङ्ग जो प्रकृति आत्मा है उसने सोचा कि मैं विकारयुक्त अपवित्र हूं; ऐसा समझकर मेरा पातस्वरूप जो परसात्मा अर्धांग है सो मझको परित्याग करके अद्वैत निर्विकल्प होगया है। अव सेरा कर्त्व्य यह है कि सें भी इन सव विकारोंकी अथवा पञ्चभूतोंके परमाणुरूप जो समष्टि है उसकी व्यष्टि करके पूर्ववत् होकर अपने अद्वेत परमात्मा जो मेरा पतिस्वरूप है उसके अधाँगसे मिल जाऊं। इस प्रकार विचार करके प्रकृति आत्माने मन, वुद्धि, इच्छादियोंको अपने अङ्गमें रख वाकी समस्त (चारों) भूतोंके व्यष्टिरूप परमाणुओंका पृथक् पृथक् ( मृत्तिका तेज, जल वायुरूपसे ) पृथक् पृथक् आकाशके मध्यमें समष्टिकिया अर्थात् जगत् तथा जगत्के बीचमें जो जो पदार्थ वा जीवादिकोंके लिये जो

TO THE PARTICULAR AND THE PARTIC

आवश्यक है सो सम्पूर्ण उत्पन्न किये। पश्चात् प्रकृति आत्मा तीन अंशों में विभक्त हुआ, प्रथमांश प्रकृति आत्मामें जो विकार अर्थात् मन, बुद्धि इच्छादि हैं सो द्वितीय अंश प्रकृतिआत्माको समर्पण करके प्रथम अंश प्रकृति आत्मा शुद्ध आत्मामें परिणत होकर जगत्के ललाटमें जो शुद्ध पांचमौतिक साधारण नानावर्णविशिष्ट कमलाकृति ज्योति है उस केवल सत्वगुण विशिष्ट ज्योतिक मध्यमें प्रवेशकर साक्षीस्वरूप निर्विकार अवस्थामें रहा।

श्चित्व द्वितीयांश प्रकृति आत्मा इन, मन, बुद्धि इच्छादियोंको तृतीयांश प्रकृति आत्मामें अर्पण कर द्वितीयांश आत्मा पवित्र शुद्ध आत्मामें परिणत होकर जगतके हृदयमें सूक्ष्म शरीर अर्थात् त्रिगुणयुक्त अग्निके मध्यमें प्रवेश करके रज और तम गुणोंमें निर्छित होकर सत्व-गुणमें स्थित होता है, उसी सत्वगुण द्वारा त्रिगुण-युक्त सस्यादिकों त्रोत होती है। एवं उन त्रिगु-णयुक्त सस्यादिकोंको जीव मक्षण करते हैं, इस वास्ते रजोगुण तमोगुणके कार्य्य जीवोंके द्वारा होते हैं। किन्तु हम लोग देखते हैं वह ओंकार ही उस जगत्के समस्त जीवादियोंकी रक्षा एवं प्रस्त करते हैं। वास्तवमें आंकार तीनोगणोंसे निर्कित है, उससे कुछ भी नहीं करता। आंकार केवल जगत्के हृदयमें, आकाशमें, सूर्याप्रिमें अव-स्थित रहता है।

हुन्त सूर्य और आत्माके तेजसे यह समय पृथ्वी या सूर्य चक्राकार होकर घमती है। इसीसे दिन और रात्रि होती है। इसिलये उष्ण और शीत दोनों कारणोंसे पृथ्वी शस्यादि उत्पन्न करके देती है, और उसी सूर्याग्निके तापसे नीचे का जल आकर्षण होकर वाष्परूपसे आकाश में मेघ वनके पृथ्वीमें अन्नादियोंके वास्ते वर्षा होती है। अतएव हे जयन्ति! वही पवित्र निर्वि-कार परमात्मा अद्वैत और समान आंकार इस जगतके जनक ऋषि हैं।

तियांश प्रकृति आत्मा वहुत अंशोंमें वि-भक्त होकर उनहीं बहुत अंशोंका जो एक अंश प्रकृति आत्मा है। सो फिर दो अंशोंमें विभक्त होकर उनहीं दोनों अंशोंके प्रथम एकांश प्रकृति आत्मामें सम्पूर्ण विकार जो प्रथमांशका

है, सो द्वितीयांश प्रकृति आत्माको अर्पण करके प्रथमांश पवित्र निर्विकल्प सनुष्योंके सस्तकोंसें अशरीरावस्थामें अद्वैत परमात्मा होकर रहा; और द्वितीयांश प्रकृति आत्मा फिर दो अंशोंमें विभक्त हुआ, फिर उन्हीं दो अंशोंके बीचमेंसे जो प्रथमांश प्रकृति आत्मा है उसने जो कुछ भी उसके अङ्गमें विकार हैं उन सम्पूर्ण विकारोंको द्वितीयांश प्रकृति आत्सासें अर्पण कर वही प्रथमांश पवित्र होकर मनुष्योंके ललाटमें निर्गुण ब्रह्मसे लगा नीचे सत्त्वगुणविशिष्ट साधारण कमलाकृति ज्यो-तिके मध्यमें प्रवेश किया। और वाकी प्रकृति आत्मा मनुष्योंके हृदयमें अर्थात् त्रिगुण युक्त अग्निके सध्यमें प्रवेश करके उन त्रिगुणमें लिप्त होकर जीवात्मा नामसे इस जगत्में विख्या-त है। अतएव हे जयन्ति ! आत्मा त्रिगुण जीवमें लिप्त है और ओंकार त्रिगुणमें है परन्तु लिप्त नहीं है, क्योंकि ओंकार निर्विकार निर्विकल्प है। और इसी ओंकारके समान भी जीव आत्मा हो अर्थात् जीवको परित्याग कर तुम भी आत्मा हो।

( प्रश्न ) स्थूलदेहधारी विकारयुक्त

( ज्ञा ) स्यूलदहभारी विकारयुक्त सनुष्यजी-स्की लुक्तिके लिये परमात्माकी उपासनाक सम्ब-न्या कर्तव्य है ? ( उत्तर ) परमात्माकी उपासना करनेसे पहले द्वेत पदार्थकी उपासना करनी ही चाहिये। क्योंकि अद्वेत परमात्माके पास जानेके लिये उस ओंकार सत्त्वगुणको छोड़के दूसरा मार्ग नहीं है। सनुष्य-जीवको अद्वेत परमात्माकी ही आवश्यकता है, परन्तु अद्वेतकी उपासना असम्भव है, क्योंकि अद्वेत परमात्माका कोई रूप नहीं है। इसवास्ते धारणा, ध्यान हो नहीं सकता, सुतरां फललाभकी बोके लिये उसी द्वेत ओङ्कारकी उपासना करना नितान्त आवश्यक है। सुतरां वही ओङ्कार आत्मा ही मनुष्यजीवका समस्त कार्यकर्ता और मुक्तिदाता है इसमें कोई सन्देह नहीं है। और मं कहते हैं उस ओंकार और परमात्मामें कुल भेव नहीं है, ये दोनों पवित्र हैं; क्योंकि विकारक समस्त कार्य स्थूल शरीर युक्त जीवात्माके द्वार सत्त्वगुणको छोड़के दूसरा मार्ग नहीं है। सुतरां द्वेत ओंकार छोड़के और उपाय नहीं है। मनुष्य-जीवको अद्वैत परमात्माकी ही आवश्यकता है, परन्तु अद्वैतकी उपासना असम्भव है, क्योंकि अद्वेत परसात्माका कोई रूप नहीं है। इसवास्ते धारणा,ध्यान हो नहीं सकता, सुतरां फललासकी भी कोई आशा नहीं है। इस कारण मनुष्यजी-वके लिये उसी द्वैत ओङ्कारकी उपासना करना नितान्त आवश्यक है । सुतरां वही ओङ्कार आत्मा ही सनुष्यजीवका समस्त कार्यकर्ता और मुक्तिदाता है इसमें कोई सन्देह नहीं है। और भी कहते हैं उस ओंकार और परमात्मामें कुछ भेद नहीं है, ये दोनों पवित्र हैं; क्योंकि विकारका समस्त कार्य स्थूल शरीर युक्त जीवात्माके द्वारा المهاليه والتاليم والمالية والمالية

ही होता है। वही द्वेत ओंकार अपनी शक्तिद्वारा केवल जीवको कामादि रिपुयुक्त स्थूलशरीरकी रक्षांक त्रिगुणयुक्त भोजनपदार्थ (सस्यादि) सत्वगुणसे आपसे आप सृजन होता है। उसी भोजनके वास्ते शरीर त्रिगुण जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। अतएव वही द्वैत ओंकार जीवात्माके समस्त कार्योंका कर्ता है । सुतरां उसी द्वैतआत्माकी उपासना करना सर्वतोभावसे युक्त है। दूसरा उपाय नहीं है। उस ओंकारकी उपासना और परमात्माकी उपासना बराबर हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं, जो मनुष्य इस विराट जगतरूपी ओंकारको छोडकर अद्वैत परसात्माकी अनुमान व कल्पना करके उपासना करते हैं वे मनुष्य किसीप्रकार परमात्माका लाभ नहीं करसकेंगे । अतएव उस द्वेत आत्माको छोड्-करके जो सनुष्य भजन करते हैं वह निष्फल है।

(प्रश्न) द्वैत और अद्वैत किसको कहते हैं?

(उत्तर) पूर्ण परमात्मा इस जगत्के सृजन करनेके लिये पहले समान दो अंशोंमें विभक्त हुआ, तब पूर्णरूप परमात्माका दक्षिण क्रिंग पूर्णकरले पुरुपांग निर्विकार है।
क्रिंग उनी प्रकृतिलंघुक्त पूर्णकर परसात्माका वाम
अङ्ग पूर्णकर ही प्रकृतिआत्मा है; वही पूर्णकर प्रकृतिआत्मा अनन्तरूप धारण करसकती है, प्रकृतिआत्मा अनन्तरूप धारण करसकती है, प्रकृतिआत्मा प्रकृतिआत्मा कोई रूप नहीं है, सुतरां परमात्मा और प्रकृतिआत्मा एक ही पदार्थ है इसमें कुछ सन्देह नहीं। परन्तु वह चारो भूत अर्थात् पृथिवी अप, तेज, मरुत् परमाणुरूप उसी अर्थात् पृथिवी अप, तेज, मरुत् परमाणुरूप उसी आत्मा आकाशके मध्यमें नाना रूप धारण करती आत्मा आकाशके मध्यमें नाना रूप धारण करती है। पहले अंगसे चारो परमाणुओंके व्यष्टि रूपकी समष्टिद्वारा इस ओंकारका जगत् रूप समान तीन अंशोंमें विभक्त होकर पहले अंश समान तीन अंशोंमें विभक्त होकर पहले अंश समान तीन अंशोंमें विभक्त होकर पहले अंश होनेके निमित्त जगतके ललाटके वीचमें नाना वर्णविशिष्ट केवल सत्त्वगुण विशिष्ट साधारण वर्णविशिष्ट केवल सत्त्वगुण विशिष्ट साधारण इंग पूर्णक्रपसे पुरुषांग निर्विकार अर्थात् पृथिवी अप, तेज, मरुत् परमाणुरूप उसी व्यप्टि अवस्थामें प्रकृतिआत्माके अंगमें रहनेके कारण उन्हीं परमाणुरूप चारों भूतोंसे प्रकृति-आत्मा आकाशके मध्यमें नाना रूप धारण करती रूपकी समष्टिद्वारा इस ओंकारका जगत् रूपी विराट् शरीर सृष्ट हुआ। पीछे पूर्णरूप प्रकृति आत्मा समान तीन अंशोंमें विभक्त होकर पहले अंश प्रकृति आत्मा पवित्र होकर जगत् शरीरमें स्थित होनेके निमित्त जगतके ललाटके वीचमें नाना-विशिष्ट साधारण वर्णविशिष्ट केवल सत्त्वगुण DIE EINTHERIERE AUTHROOMS EINTHE FRANKLISTER FFFTINGERFANDERFANDE FORTEN EIN EINTER FORTEN FOR FOR STANKLISTER માનનો માત્ર માંભારતામાં તાલે ભાવામાં જ આવેલાનો પર માંભારતામાં જ આવેલાનો માંખી લાખી માનો માના માંખાના માંખાના મા

ज्योतिसध्यमें अव्यक्त रूप और सत्त्वगुणमें स्थित रहा। और दूसरा अंश प्रकृतिआत्मा पिनन्न होकर जगत्के हृदयसध्यमें अग्नियुक्त त्रिगुण सध्यमें सत्त्वगुणमें स्थित रहा। और तृतीय अंश प्रकृति-आत्मा बहु अंशोंमें निभक्त होकर इसके एक अंशसे एक एक मनुष्य जीनशरीर उत्पन्न हुआ। मनुष्यशरीर भिन्न रज तसोगुण एवं सत्त्वगुणका लेशमात्र तर्थात् ओंकारकी अङ्गज्योति लेशमात्र-द्वारा अन्यान्य समस्त जीन शरीर उत्पन्न हुए। अत एन हे जयन्ति, उसी पुरुषरूपी गुणातीत निष्क्रिय पूर्णपरमात्माका दक्षिण अंग अद्वैत कहा जाता है।

कुसी पूर्ण परमात्माके वाम अङ्ग प्रकृति आत्मा अर्थात् पञ्चभूत युक्त आत्माको द्वैत कहते हैं, क्योंकि आत्मा और पञ्चभूत यह दो पदार्थ एक होनेसे और उसी प्रकृतिआत्माके अंश विभाग होनेके लिये द्वैत कहते हैं।

(प्र.) हे माता, आपकी वेदप्रतिपादित बहुविध यज्ञकी कथा आपके मुखसे सुनी है। अत-

एड इह स्वस्त यज्ञ किस प्रकार और कितने उकारका है, इसका सविस्तर वर्णन कीजिये।

(उ.) ब्रह्म और आत्माके एक ब्रह्मी संन्यासी गण ब्रह्माग्निसे ही अपनेको आहुति प्रदान करते हैं; अर्थात् परब्रह्मसे समाधि करके जीवात्माका लयस्व क्ष्य यज्ञ करते हैं। दूसरे योगिजन संयम-स्व अग्निसे श्रोत्रादि इन्द्रियोंको आहुति प्रदान करते हैं, अन्य योगीजन इन्द्रियोंके विप-योंसे शब्दादिगुणोंको इन्द्रियाग्निसे आहुति प्रदान करते हैं।

के हिं कोई योगिगण, ज्ञानदीपित आत्म संयम स्वरूप योगाप्तिमें इन्द्रिय और प्राण किया-की आहुतिप्रदान करते हैं, अर्थात् समस्त इन्द्रिय और प्राणकी किया आत्मामें विळीन करते हैं, और कोई साधुगण दानके ही यज्ञज्ञानमें अनुष्ठान करते हैं, कोई कृच्छ्र चान्द्रायणादि तपश्चर्यास्वरूप यज्ञका अनुष्ठान करते हैं। कोई चित्तवृत्तिनिरोध स्वरूप समाधिके ही यज्ञज्ञानमें अनुष्ठान करते हैं। कोई वेदपाठस्वरूप यज्ञका अनुष्ठान करते हैं और तीव्रव्रह्मचारी यतिगण वेदार्थ ज्ञानस्वरूपमें यज्ञका

いいとうできないできないとうないないというないないないないないないないないないないないないないのである

( २६२ )

अनुष्ठान करते हैं। कोई कोई ठ्यक्तिगण पूरक करके अपान अग्निमें प्राणकी आहुति देते हैं; कोई रेचक द्वारा प्राण अग्निमें अपानका होम करते हैं। कोई कुरुभककें अनुष्ठान पूर्वक प्राण, अपानकी गीत रोककर प्राणायाम परायण होते हैं । जन नियताहार होकर पश्रघाणोंसे पश्र हुति देते हैं । अर्थात् प्राण, और अपानादिके मध्यमें जिसको जय करसकते हैं अन्यान्य प्राणवर्गका विलय करते हैं। यह समस्त यज्ञ तत्त्ववित्—यज्ञमें अवशिष्टान्नभोजी महात्मा गण सबके ही पूर्वोक्त यज्ञानुष्ठानके द्वारा निष्पाप होकर पीछे ज्ञानोत्पत्ति द्वारा सनातन ब्रह्मलाभ करसकेंगे। हे जयान्त, जिसने इनमेंसे कोई यज्ञ नहीं किया उस स्वल्प सुख सम्पन्नको यह मनुष्य लोक भी नहीं मिल सकता, इससे देवलोकादि अन्य लोक कैसे मिल सकेंगे ? यह जो वेदप्रतिपा-दित बहुविध यज्ञकी बात कहीं यह सब ही का-यिक, वाचिक और मानसिक क्रियासे ही सम्पन्न होती हैं। आत्मा कोई यज्ञसम्पन्न नहीं करता यह समझना चाहिये क्यों कि आत्मा निष्क्रिय है।

इस प्रकार ज्ञान दृहसूल होकर अक्षुण्ण धारणा

इस प्रकार ज्ञान दृहस्ल होकर अक्षुण्ण धार होनेले इस संसार वन्धनसे विसुक्त होसकेंगे। (प्रश्न) हे माता, आपने कहा यह सम यज्ञानुष्ठान जब आत्मा नहीं करे तब आत्मा शोड़कर दूसरा चेतन पदार्थ जरूर ही है क्यों शरीरत्रय (स्थूल, सूक्ष्म कारण) के और स्थूल शिरके बीचमें ६ रिपु आदि और इन्द्रिय आदि सालोक अर्थात् कर्ताकी आवश्यकता है। हम दे ते हैं कि जब उस शरीरत्रयको आत्मा छोड़ दे तो ब स्थल शरीर जड पदार्थ मात्र पडा रहता है, स्थल शरीर जड पदार्थ मात्र पडा रहता है, भी लुप्त होजाते हैं, तब क्या सूक्ष्म और कारण श भी लुप्त होजाते हैं, तब क्या सूक्ष्म और कारण श इस वृत्तान्तको विस्तृत रूपमें वार्णित कीजिये (उत्तर) जयन्ती तुमको इस प्रसं पहले भी कहा था कि यह शरीरत्रय एवं मादि षड्रिपु और इन्द्रियादि समस्त ही चार अर्थात् कर्ता ही जीवात्मा है, जैसे लकड़ीकी प् लियोंको मस्तकमें वारीक सूत्रसे वांधके प मनुष्य नचाता है ऐसे ही यह कायिक, वाचि ( प्रश्न ) हे साता, आपने कहा यह समस्त यज्ञानुष्टान जब आत्मा नहीं करे तब आत्माको छोड़कर दूसरा चेतन पदार्थ जरूर ही है क्योंकि शरीरत्रय (स्थूल, सूक्ष्म कारण) के और स्थूल श-रीरके वीचमें ६ रिपु आदि और इन्द्रिय आदिके सालोक अर्थात् कर्ताकी आवश्यकता है। हम देख-ते हैं कि जब उस शरीरत्रयको आत्मा छोड़दे तो वही स्थल शरीर जड पदार्थ मात्र पडा रहता है, उस स्थूल शरीरके भीतर जो सूक्ष्म और कारण शरीर भी लुप्त होजाते हैं, तव क्या सूक्ष्म और कारण-शरीर चेतन हैं ? अत एव हे माता ! कृपा करके इस वृत्तान्तको विस्तृत रूपमें वार्णेत कीजिये।

पहले भी कहा था कि यह रारीरत्रय एवं का-मादि षड्रिपु और इन्द्रियादि समस्त ही चालक अर्थात् कर्ता ही जीवात्मा है, जैसे लकड़ीकी पुत्त-मनुष्य नचाता है ऐसे ही यह कायिक, वाचिक

सानिसक, आत्माके कर्म करता है, जो कहो कि आत्मा निष्किय है; तब सुख और दुःख किसको होते हैं ? इसका यह उत्तर है कि जीवमें नि-र्छिप्त जो आत्मा उसको सुख दुःख नहीं हैं परन्तु आत्माजीवमें लिप्त है अर्थात् इन्द्रियादि और रिपु आदिके प्रतिविम्ब जो आत्मामें वर्तमान हैं वह आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं होसकता, क्योंकि क्रियान्वित पदार्थ समस्त ही उसी पवित्र आत्माके सामने रहता हैं, सुतरां अच्छा बुरा कार्य आत्माके बाध्य होकर करते हैं, इस कारण सुख दुःख वही जीवात्मा ही भोग करते हैं, मनुष्य-शरीरमें जो आत्मा, है वह तीन अंशोंमें विभक्त है। उसके बीचमें बृहदंश आत्मा पवित्र परमात्मा नासक है, क्योंकि गुणातीत स्थानोंसें है । परमात्माका जगतमें कोई पदार्थ नहीं है सुतरां कोई क्रिया भी नहीं है और यही अर्धपरिमाण एकांश पवित्र परसात्सा केवल सत्त्वगुणकी रोष सीमामें स्थित है। उस आत्मांशको भी निष्क्रिय कह सकते हैं।क्योंकि वह कोई कार्यः नहीं करता साक्षीस्वरूप मात्र केवल

नत्त्रगुणसे आनन्दसयकोष अथदा कारण शरीर सव्यमें लीन होरहा है। यह आत्मांश महदात्मा THE STATE OF THE S कहलाता है। इसी सहदात्साके समान एकांश आत्सा ही जीवात्मा है यही संसारमें लिप्त है। इसी कारण सख दुःखका भोग करता है। अतः हे जयन्ती, जो आत्मा शुद्ध वुद्ध अर्थात् इन्द्रियादिमें लिप्त नहीं है उस आत्माको सुख दुःख भी नहीं, इसीको निष्क्रिय कहते हैं, अतएव हे जयन्ती, आतमा निष्क्रिय कहके गृहस्थोंके संग तुम भी अज्ञानी न वनो । पर्ण परमात्माका अधिकांश क्रियावान् अर्थात् और आत्मांश जीवात्मा ही कियावान् है और समस्त आत्मा निष्क्रिय पवित्र है। परन्तु आत्माकी स्वाभाविक शक्तिसे जगत्के समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं आत्माको कुछ ज्ञान नहीं; जैसे आग्निके द्वारा कोई पदार्थ जलता है लेकिन अग्निको ज्ञान नहीं; अतएव हे जयन्ती, जीवात्मा कर्ता नहीं होगा तो मुक्त कौन होगा ?

( प्रश्न ) जयन्ती बोली-हे मातः, आपके तत्त्वोपदेशसे मनमें बड़ी पवित्रता आई, किन्तु और एक विषयमें सुझे सन्देह है उसको कहती हूं सुनिये, श्रान्तिनिबन्धन वा अन्य किसी कारणसे प्रमात्माका जीवभाव होता है इसमें कुछ हानि नहीं, परन्तु उसी जीवभावकी अना-दितासे अनादिका क्षय किस प्रकार सम्भव होता है ? हे माता, जीवभावसे नित्य संसारभाव होता है; सुतरां जीवोपाधिके प्रशान्त न होनेसे किस प्रकार सोक्ष होसकता है ?

(उत्तर) महारानी बोलीं—तुमने बुद्धिमत्ताके साथ उत्तम प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो असमें मोहकल्पना कभी प्रामाणिक नहीं है; जैसे निर्मल आकाशमें अमके वश नीले काले इत्यादि वर्णकी आन्ति होती है, ऐसे ही असंग निष्क्रिय और आकाररहित परमात्माके सम्बन्धमें विषय-सम्बन्ध घटना अम छोड़कर कुछ नहीं। निर्गुण, निष्क्रिय, सर्वभूत साक्षि ज्ञानमय और आनन्द-स्वरूप आत्माका जीवभाव बुद्धिअमसे ही कल्पित होकर रहता है, वास्तवमें वह झूठा है। क्योंकि महाप्रलयमें जड़स्वरूप जीवभावका भी ध्वंस होता है, जैसे आन्तिनबन्धन रज्जुसे सर्पका अम होताहै।

परन्तुः भ्रान्तिके छूट जानेसे उस अज्ञानका भी नाश होजाता है तैसे ही आन्तिके वशसे मिथ्याज्ञान द्वारा जीवभावका प्रकाश रहता है; परन्तु भ्रान्ति दूर होनेसे जीवभाव नष्ट होजाता है। जैसे सुपु-तिकालमें दृष्ट पदार्थ जागृत अवस्थामें नष्ट होजाते हें ऐसे ही अविद्या अनादि है, और अविद्याका कार्य भी अनादि है; किन्तु विद्याके आविर्भावसें अनादि अविद्या और तत्कार्य अनादि होनेसे भी हस लोगोंके सम्बन्धमें विलासभावनाके समान प्रका-शित होते हैं और अनादि होनेसे भी प्राग्भावका नाश देखा जाता है, किन्तु आद्यन्तहीन आत्माका केवल वुद्धिके साथ उपाधिसम्वन्ध जीवत्वकल्पित होता है, इससे भिन्न कोई हेतु देख नहीं पड़ता। आत्मा स्वभावसे ही सभी वस्तुओंसे विशेष लक्षणा-क्रान्त है, सुरतां बुद्धिके साथ आत्माका सम्वन्ध केवल मिथ्याज्ञानके वशसे ही होता है। तम्यक-ज्ञान होनेसे अलीक ज्ञान तिरोहित हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं है। जीवात्माके सहित पर-त्माकी एकता ज्ञानको ही सम्यग् ज्ञान कहते हैं, यह वेदोंमें स्पष्ट है। बुद्धियोगमें परमात्मा और

जीवात्माका अनन्य विचार द्वारा ही नकी सिद्धि होती है; इसवास्ते जीवात्मा और परमात्माका विचार करना चाहिये, जैसे जल और पङ्क (कीच ) विभिन्न वस्तु होनेपर भी पङ्कही कहाजाता है। पीछे पङ्कके नाश होनेसे जल ही प्रकाशित होता है। जब सद्बुद्धिके प्रभावसे मिथ्याज्ञान नष्ट होजाता है तब सर्वभूतस्थ परमा-त्साका ज्ञानप्रकाशित होता है । सुतरां आत्माके सम्बन्धमें अहंभावयुक्त पदार्थगत ज्ञान भली-भांति छोड्ना चाहिये । परमपुरुष विज्ञानसय कोश भी नहीं कहा जाता विज्ञान मय कोशमें विकारिता जड़ता परिच्छन्नता, दृश्यता, व्यभिचारिता इत्यादि नाना प्रकारके दोष देख पड़ते हैं। सुतरां अनित्य विज्ञानसय कोष नित्य पदार्थ नहीं है। आनन्द प्रतिबिम्ब विशिष्ट रति द्वारा प्रकाशित प्रियाप्रिय गुणयुक्त अभीष्ट प्राप्ति द्वारा उदय शील देह पुण्यशील समुदाय पुण्यानुभव होनेसे स्वयं आनन्दरूपमें प्रकाशित होता है जिसमें देहीमात्रको सहजमें आनन्द प्राप्त होता है, इसका नाम ही आनन्दमय कोश है । सुषुप्ति

वहां आनन्दसय कोप वड़ी स्फूर्तिवाला रहता है है। सुपुति और जायत् अवस्थासे असीष्ट दू दर्शनके लिये इसको थोड़ा प्रकाश होता है। उपाधियुक्तता प्रकृतिकी विकारिता और पुण्य-के किया सम्बन्धी विकारका सेल होनेसे यही आनन्दसय कोष परमात्मा नहीं कहा जासकता। व वेदोंसे यही कोशपश्चक परमात्मासे प्रतिषिद्ध वहीं आनन्दसय कोप वड़ी स्फूर्तिवाला रहता होनेसे वह प्रतिपिद्धकोश सीमास्वरूप जो साक्षी ज्ञानस्वरूप अवशिष्ट रहता है वही आत्मा है। आत्मा स्वयं ज्योतिःस्वरूप कोपपञ्चकसे विशेष ल-क्षण युक्त है, वही तीन अवस्थाओंका साक्षी, नित्य, विकारहीन निरञ्जन सदानन्दमय है, जो सुधीग-णसे अपने आत्मरूपमें ज्ञात होता है। तव ज-यन्ती कहने लगी-सिथ्यात्वनिवन्धन प्रतिषिद्ध उस पश्रकोषके भीतर सर्वाभावभिन्न अन्य कोई दृष्ट. नहीं होता । अतएव हे माता, आत्मा और अना-त्साके विचार सुननेकी हमारी इच्छा है'। विवेकीके सम्बन्धमें कौन पदार्थ ज्ञान रहा । महारानी शत-रूपा वोळीं-तुम् आत्मा अनात्मा विचार करनेकी उपयुक्त पात्री हो, परन्तु अविद्या और उसका कार्यसमूह त्याग न होनेसे परमात्मा प्रकाशित

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

the million of the million of the anglior anglior anglion angl

नहीं होता। जिसको कोई अनुभव सामर्थ्य नहीं है, अथवा जो समस्त वस्तुका अनु-भव करते हैं सूक्ष्म बुद्धिबलसे इसीको निविल विज्ञाता आत्मा जानना चाहिये और जो जो यनुष्यकर्तृक अनुभव जिस जिस पदार्थका अनुभव होता है वही वही मनुष्य उसी उसी द्रव्यका साक्षी स्वरूप है, परन्तु बिना जाने हुए पदार्थमें किसी विषसमें साक्षिता सम्भव नहीं है। सुतरां आत्माका आत्मभाव इसी साक्षिस्वरूप द्वारा ही अनुभव होता है, क्योंकि परमश्रेष्ट परमात्मा साक्षात् स्वयं विद्यमान है; दूसरा पदार्थ नहीं। जो परमात्मा नाना रूपमें प्रतिभूतस्थ आत्मस्वरूपमें नियत है वह हम हमारा इत्याकारमें अन्तरमें स्फूर्तिमान होकर जायदादि अवस्थामें बहुत स्पष्टरूपमें प्रकाशित होता है। एवं जो नाना विकारभागी अहंबुद्धचादि वस्तु ससृहको देखकर नित्यानन्द चित्स्वरूपमें अपने आप प्रकाशित रहता है, उसीको आत्मा कहते हैं। उसीको निजस्वरूप जानकर अन्तः-करणमें प्रत्यक्ष करना चाहिये; जैसे मूर्ख मनुष्य घड़ेमें रखेहुए जलमें सूर्यका प्रतिबिम्ब देखकर

उत्तीको आदित्य सानते हैं उत्तीको रूपक जड-वुद्धि व्यक्तिके उपाधिगत चित्के अभावसं भ्रमस

वृद्धि व्यक्तिके उपाविगत चित्के अभावते श्रमस अहं रूपका अभिमान जानते हैं।

श्रृद्धिमान् मनुष्य घटस्थित जल और उसमें पढ़े प्रतिविम्वके रूपको छोड़, प्रकृत श्न्यको ही देखते हैं। ऐसे ही आत्मोन्नतिप्रिय मनुष्य देह इन्द्रिय और मायाके प्रकाशक स्वप्रकाश स्वरूपमें जीत आत्माको देखते हैं इसप्रकार शरीर, बुद्धि और चित्प्रतिविम्वको विसर्जन करके बुद्धिरूपी गुहामें संस्थित साक्षित्वरूप अखण्ड ज्ञानमय सर्व प्रकाशक, सदसद्विलक्षण, नित्य, प्रभु, सर्वव्यापी, सूक्ष्मतर, अन्तरविहः श्न्य और अपनेसे अपृथक आत्माको स्वस्रूपमें मली-भाति जानकर पुरुष निष्पाप, रजसे शून्य और मृत्युहीन होके रहे। निःशोक घनानन्दस्वरूप मर्वव्यापक परमात्माको कहीं भय विद्यामान नहीं होता। सुतरां मुक्तिकामी व्यक्तिके उसी परमात्मारूप आत्मतत्त्व ज्ञान व्यतिरिक्त संसार पाशसे मुक्तिके लिये दूसरा उपाय नहीं है।

ह्याह्मके साथ अपनी अभेद बुद्धि संसारके मोचनका हेतु है, उसीके बलसे बुद्धिमान व्यक्ति अद्वितीय आनन्दसय ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। ब्रह्मखरूप बुद्धिमान् जन संसारमें पुनर्जन्म नहीं लेते । सृतरां अपने आप ब्रह्मके खरूप स्थित हो जाते हैं। सत्यज्ञानानन्द, विशुद्ध-खरूप नित्यानन्दमय प्रतिभूतस्य आत्माके अभे-द्खरूप परब्रह्ममें सर्वदा ही विराजते हैं। आत्मा-छोड़कर दूसरे पदार्थके अभावनिबन्धनसे यही परसातमा सत्स्वरूप एवं परमात्मा अत्युत्तम परमार्थ तत्त्वको ज्ञान अवस्थामें केवल एकसात्र ब्रह्मको छोड़कर दूसरा कुछ विद्यमान नहीं है। यहं जो समस्त स्थावर जंगमात्मक ब्रह्माण्ड अज्ञानके वश नाना प्रकारसे होता है, उस नाना प्रकारकी आवनारूप दोषका ध्वंसकारी ब्रह्म है। मृत्तिकाका कार्य रूपमें णामप्राप्त वस्तुसमूह भृत्तिकासे पृथक् नहीं है। सर्वत्र ही मृत्तिकाखरूप वस्तुसे घडा उत्पन्न होता है; किन्तु घड़ेका अलग रूप नहीं देखपड़ता। कुम्भ नाम असत्य कल्पनामात्र है। कोई मनुष्य दिखलासकता कि घटका खरूप :सृत्तिकासं

الساسانة فالسابات البريات المارور بعالي بالمعاري المعاريات فالمااليان المنازيات والمالية والم

निहा है। सुतरां मोहवशसे 'घट' ऐसा नाम क्वित्यत होता है, यथार्थमें मृत्तिका ही सत्य है। लत् ब्रह्मका कार्य भी सतस्वरूप है वही स्थावर जंगमात्मक सभी ब्रह्म है, उसको छोड़कर और कुछ नहीं है। जिनका अज्ञान दूर नहीं हुआ वही सनुप्य कहते हैं ब्रह्म छोड़के दूसरा पदार्थ है। उस मनुष्यका वाक्य सोएहुए मनुष्यके प्रलापके समान है।

क्षु थर्ववेदान्तर्गत श्रुतिके प्रमाणसे जाना जाता है कि यह विश्वब्रह्माण्ड सभी ब्रह्म सुतरां ब्रह्माण्डाधार ब्रह्मसे आधेय ब्रह्माण्डसे भेद कल्पित नहीं होता, जगत् सत्य होनेसे आत्माकी अनन्तताकी हानि होती है, वेदोक्त विरोध होता है, और ईश्वरके लिये असत्यभाषिता होती है। सुतरां यह तीनों महानुभाव गणोंके अनुमोदित नहीं । सर्व द्रव्यके तत्त्वज्ञानके सम्व-न्धमें ईश्वरकी उक्ति है कि हम पदार्थरूप भूतया-ममें संस्थित नहीं हैं, एवं भूतरूप दीर्घससूह भी हमसे स्थित नहीं है। संसार झूठ न होनेसे सुषुप्ति अवस्थामें प्रतीति क्यों नहीं होती। सुतरां जब सु-

tinantina saturantina saturantina saturantina saturantina saturantina saturantina saturantina saturantina saturantin

षुप्ति दशामें किसी वस्तुकी प्रतीति नहीं होती तब विश्व सत्य किस प्रकार होसकता है। इस कारण केवल जायत् अवस्थामें दश्यमान विश्व स्वप्तके समान निष्फल है। यह निश्चित हुआ।

(प्रश्न) जयन्ती बोली—हे माता! आपकी बात श्रवण करके मन पवित्र होगया, इस समय अविद्या किसको कहते हैं और उस द्वारा जीवा-त्माका क्या क्या कार्य सिद्ध होता है यह विस्तृत-रूपमें वर्णन कीजिये।

(उत्तर) माया और उसके अन्तर्गत कामादि षड्रिपु इन्द्रियादि समस्तका एक नाम अविद्या है। अविद्याका अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं है परन्तु यथार्थ ज्ञानके विरुद्ध ज्ञान (विपरीत ज्ञान) को अविद्या कहते हैं; अर्थात् आत्माको अम उत्पन्न करनेवाला, जैसे शवदहन करनेवालेको चिताशय्यामें शवदाह करने तक संसारको अनित्यता बड़ी तीत्र होती है पीछे घरमें आनेपर सांसारिक कार्योंमें फसजानेसे वह वैराय नष्ट होजाता है; इसी प्रकार इस अमकी उत्पादक भी अविद्या कही जाती है, यही संसारमें विश्वाद्ध आत्माको आवरण करके रखती है।

सुनो—जेसे हम लोग पुप्प सधु पीते हैं किन्तु हसको यह शक्ति नहीं है कि पुष्पसे पितृत्र मधु पान करें। सुतरां वहीं सधुसक्वी पुष्पोंसे मधु पान करें। सुतरां वहीं सधुसक्वी पुष्पोंसे मधु मुखमें रखकर वृक्षशाखामें संग्रह करती है उसमें उसके थूक आदिका विचार न करके हम उसका पान करते हैं इसी प्रकार संसार है। अत- एवं हे जयन्ती, वहीं अविद्यादि नहीं होनेसे यह अस्थिर संसार थोड़े समयके वास्ते भी स्थित नहीं होसकता, और भविष्यमें आत्माकी मुक्ति भी नहीं होसकती। इस वास्ते संसारमें अविद्या नितान्त आवश्यक पदार्थ है।

ह्याह अविद्या आत्माको आवरण करके रखती है, और इसी अविद्याके द्वारा उसका आवरण छूट जाता है, उस अविद्यासे आत्माकी उन्नति किस प्रकार होसकती है इसका विचार करना चाहिये।

ज्ञोगुणका काम न होनेसे जीवदेह तैयार नहीं होता है। सुतरां शरीर न होनेसे प्रकृति-आत्मा अर्थात् जीवात्माकी मुक्ति नहीं होसकती, अत एव काम रिपुकी नितान्त आवश्यकता है। क्वित्वगुण-इसी सत्वगुणसे जीवके आहार करने योग्य वस्तु सस्यादि उत्पन्न होता है, उसी सस्यादिके आहार द्वारा जीवन धारण करते हैं, और जीवात्मा चिन्ताशक्ति और वाक्शक्ति मन एवं बुद्धिशक्ति द्वारा इन्द्रियादिसे परमात्माको आकर्षण करके ज्ञानलाभ करते हैं, उसी ज्ञानसे मुक्तिलाभ करते हैं। एवं दूसरे जीवात्माको ज्ञानलाभ कराके मुक्ति कराता है इत्यादि इत्यादि।

स्मिगुण-क्रोध म होनेसे कामादि रिपुगणका युद्धमें पराजय नहीं करसकता, मूल बात
यह है कि युद्धही नहीं होता। एवं मनुष्यको
मुक्तिका उपयोगी ज्ञान भी नहीं होता; क्योंकि
मृत्यु ही शिव है ज्ञानदाता जगद्गुरु को ही
शिव कहते हैं। यही जगतके जीवोंका कल्याण
कारक देवादिदेव महादेव नामसे संसारमें
विख्यात हैं। लोभ अर्थात् आकांक्षा न होनेसे
जगतके जीवका कोई काम नहीं होसकता; क्यों
कि इच्छा न होनेसे कार्य कौन करेगा ? मोह—
अर्थात् दृढचित्त न होनेसे कोई कार्य सम्पन्न नहीं

हाता। सद-अर्थात् नशा न होनेसे कोई कार्य आरम्भ नहीं होसकता। मात्सर्य-अहंकार वा अ-भिमान न होनेसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होसकता। इससे प्रतिज्ञा करके कि 'या तो हम मन्त्र साधन करेंगे नहीं तो देहपात ही होगा ' इसको अहंकार कहते हैं। इन समस्त कार्योंका कर्ता जीवात्मा है। कर्मकर्ता कर्मेन्द्रिय हैं, अतएव जीवात्माका कर्त व्य सत्त्वगुणयुक्त कुद्धि द्वारा मनको स्थिर करके रिपु आदि कर्मेन्द्रियोंसे स्वकार्य अर्थात् संसार और मुक्ति यह उभय कार्य सावधानतासे सम्पन्न करनेका है।

( प्रश्न) हे माता ! उन्हीं त्रिगुण अन्तर्गत रिपु आदि और इन्द्रियादि समस्त हैं। इन तीन गुणोंकी उत्पत्ति पश्चभूतों द्वारा किस प्रकार हुई?

મામાં મામા મામાં મામા

(उत्तर) हे जयन्ति! इस जगतकी उत्पत्तिके सम्वन्धमें तुमको पहले भी कहा था वह तुमको स्मरण होगा। जिस समय महाप्रकृति आत्माके अंगसे यह पश्च महाभूत परमाणुरूप व्य-ष्टिसे समष्टि हुई, अर्थात् इस जगतकी सृष्टि हुई उस समय इन पश्चभूतोंके महासार <u>րանրարինը անվատական արկրաարիա անկրարիրը հանրարիրանությունը և անկրարիր հանրարիր հանրարիր հանրարիր հանրարիր հանր</u>

जो पश्च रंग विशिष्ट ज्योति पृथक् पृथक रूपसे (लाल, पीत, श्वेत, नील, धूसर) ऊपरको प्रकाशित होकर भासता है, उसने पश्चरंग एक कमला होत होकर भाराण किया है, वही कमलरूप ज्योति जगत्के ललाटमें स्थित हुआ। उसी कमल से रंगरंगमें मिलित होकर त्रिगुणकी उत्पत्ति हुई। नीचे अर्थात् पृथिवीमें जलमें उसी त्रिगुणका प्रवाह रस्सी स्वरूप सर्वदा ही पतित होता है।

होहित वर्णकी ज्योति रजोगुण है, किन्तु पीत वर्णकी ज्योतिकी सहायता न होनेसे केवल लाल वर्णकी ज्योतिमें रजोगुण प्रकाश नहीं कर-सकेगा, सुतरां पीतवर्णकी ज्योति किंचित पूर्णरूप लोहितवर्णमें मिलकर रजोगुणकी उत्पत्ति हुई। पीतवर्णकी ज्योति सत्त्वगुण है, श्वेतवर्णकी ज्यो-तिकी सहायताके विना सत्त्वगुणके कार्य प्रकाश नहीं करसकती, सुतरां श्वेतवर्णकी ज्योति थोड़ा पूर्णरूप पीतवर्णकी ज्योतिमें मिलकर सत्वगुणकी उत्पत्ति हुई। नीलवर्णकी ज्योति तमोगुण है, वही नीलवर्ण ज्योति धूसरवर्णकी सहायता विना तमोगुणके कार्यका प्रकाश नहीं होसकता, सुतरां

անության արկանում է արկանության արկանարարան արկանարան արկան արկան արկան արկան արկանության արկանարարար արկան արկ

धूलरवर्णकी कुछ ज्योति, नील वर्णकी पूर्ण ज्यो । तिसें मिलकर तसोगुणकी उत्पत्ति हुई ।

( प्रज्ञन ) हे साता ! उस त्रिगुणद्वारा शरीरकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? यह विस्तृतरूपसे वर्णन करके इस अधीनाकी जिज्ञासा पूर्ण कीजिये ।

( उत्तर ) हे जयन्ति, महाराजा और मेरा जन्म रजोगुणमें नहीं है यह तुमसे पहले कहचुकी। ओंकारके स्वभावसे हमारी उत्पत्ति है। हमारे स-न्तानगणकी रजोगुणी उत्पत्ति हुई और होती है। मनुष्यकी उत्पत्ति—जैसा कुम्भकार वेचनेके लिये सृत्तिका द्वारा वहुत खिलौने वनानेकी इच्छा करके पहले एक खिलौंना अपने हाथसे बहुत सुन्दर रूपमें प्रस्तुत करके आगमें जलाकर पंका करते हैं, उसी पक्के खेळीने द्वारा अत्युत्तम मिट्टीसे सांचा वनाकर वही सांचा फिर आगमें तपाकर करलेते हैं । पीछे परिष्कृत मिद्दीसे भर भरके, जल्दी जल्दी बहुत खिलौने बनालेते हैं, ऐसे ही उसी पवित्र ओंकार वा आत्मासे महा-राज और हमारा सचा स्वरूप वना है। इसी मनुष्यसे ही त्रिगुण द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय यह तीनों कार्य पृथिवीमें चलते हैं।

THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP

ումարում հայ անարանիա անարանից ումարուների անարարում արարանացում արարանացում հայ

ह्यसी मनुष्य शरीरमें त्रिगुणकी स्थिति रख-र नेके वास्ते उसी ओंकारसे केवल सत्त्वके द्वारा त्रिगुणयुक्त जीवके खाद्य पदार्थ सस्यादि सृज्न करके जीवगणको प्रदान करते हैं। उन्हीं सकल खाद्य पदार्थोंको जीवगण आहार करके देह और त्रिगुणकी रक्षा करते हैं, और रजोगुणके द्वारा जीवदेहसे ही जीव देहकी सृष्टि होती है। वह जीवगण जो समस्त भोजन करते हैं, उनसे जीवशरीरमें रक्त होता है । वह रक्त जमकर मांसमें परिणत होता है । उस मांसका सार मेद है, मेदका सारांश हड्डीके बीचमें मजा है, बाकी मेदका असारांश जसकर चर्म बनता है, चर्मद्वारा शरीरस्थ मांस आवृत होता है, और वही अस्थिमध्यमें जो मजा है उसका सारांश वीर्य है, उसका सारांश वही पाश्रभौतिक महा-सार निर्मल ज्योतिद्वारा उस त्रिगुणकी रक्षा होती है। उस त्रिगुणसे सृष्टि, स्थिति, प्रलय यह तीन कार्य संसारमें चलते हैं और जीवशरीरमें बुनि-याद (मूल) जो अस्थि है वहां वह वीर्य जमकर उसी अस्थिमें परिणत होता है।

માર તામનામાં ભાગમાંમાનાનું ખાતામામાં આવે છે. આ ભાગમાં આ આ માના આ આ માના આ માના આ માના આ માના આ માના આ માના આ મ

(प्रश्न) जयन्ती वोली—हे साता! हम देखते हैं इस पृथिवीमण्डल पर आपके वंशोद्भव वहुत सनुष्योंने जन्म धारण किया; उनके बीचमें प्रत्येक सनुष्यके खभाव और आकृति अलग अलग होनेका कारण क्या है? इसका विस्तृत रूप-से उत्तर देकर हमारा मनोमालिन्य दूर कीजिये।

(उत्तर) हे जयन्ती, मनुष्यजाति जव पहले उत्पन्न हुई अर्थात् मेरे पुत्र और कन्यागण सबके ही रूप लावण्य, बुद्धि धर्म इत्यादि सब प्रशंसनीय एक ही प्रकारकी थी। इस समय भी पुत्र और पौत्रादिक सभी एक ही प्रकारके देखे जाते हैं। जब सात पीढ़ी व्यतीत होगयीं तब इस संसारमें जन्म और मृत्यु भी आरम्भ होने लगा। इस ही समयसे पाप पुण्य और मानवरू-पान्तर और बुद्धिशक्ति इत्यादि प्रकाशित होने लगे। किन्तु वही समस्त पाप, पुण्य रूपान्तर अथवा भिन्न २ चरित्र होनेमें परमात्माकी इच्छा नहीं है। यह सब जीवात्माके कर्मानुसार होता है। इसी प्रकार वतमानमें भी प्रचलित है। इसका कारण सुनो।

सप्तर्षिग्रन्थः ।

जिंव शरीरमें तीन गुण (रज, सत्त्व, तम) हैं। उन्हींके अनुसार मनुष्योंके चरित, आकृति, धर्म, अधर्म, बुद्धि इत्यादि नाना प्रकारके गठित होते हैं। यह समस्त ऋषिगणोंने भूत, वर्तमान और भविष्य जानकर निश्चय किया है इसमें कुछ सन्देह नहीं। इस कारण ऋषिगणने बहुत सनुष्योंको इकट्टा करके चारों मनुष्योंके वर्ण और आश्रम नियत किये हैं। जिन सत्त्वगुणका परित्याग रज और तसोगुणके कार्य करके देहोंका त्याग किया है वही फिर केवल रज और तमोगुण युक्त देह धारण करके इस पृथ्वीमें जन्म ग्रहण करके ठीक युवा अवस्थामें उन्ही रज और तसो-गुणके कार्योंमें लिप्त और धर्माधर्म ज्ञान रहते हैं । केवल परातुल्य **ट्यवहार** । एवं जगत्में बहुत मनुष्योंमें निन्दित जीवयात्रा व्यतीत करते हैं रज और तमोगुणयुक्त पुरुषशरीरके लक्षण—लिंग विशाल घोड़ेके लिंगके समान चिह्न-वालेका नाम अश्वजातीय पुरुष और उसी जातीय स्त्रीको हस्तिनी नामसे ऋषियोंने कहा

हार करते हैं, रज और तमोगुणके कार्योंमें अधिक हित रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे जन्ममें भी उन्हीं रज और तमोगुण पूर्ण थोड़े सत्त्व गुण युक्त शरीर धारण करके युवावस्थामें सदा विषय वासनामें लित रहते हैं। ऐसे मनुष्योंके लक्षण—वृषभके लिंगके समान लिंग होनेसे वृषजातीय और ख्रि-योंको शंखिनी मुनियोंने कहा है। और जिन मनुष्योंने सत्त्व और रज गुणके कार्य वरावर किये और तमोगुणके कुछ अधिक किये, ऐसे मनु-ष्योंके शरीरके लक्षण—मृगके लिंगके समान लिंग होनेसे उनको मृगजातीय और उस जातिकी ख्रियोंको ऋषियोंने चित्रिणी कहा है।

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

कार्योंका अधिक सेवन किया, रज और तमोगुणके कर्म आवश्यकतानुसार ऋतुरक्षा और रात्रिमें साधारण निद्रा इत्यादि किये, ऐसे पुरुषके लक्षण—शशक लिंगके समान लिंग अति छोटा होता है। इसवास्ते इस जातीय पुरुषको शशक-जातीय पुरुष और उसी जातिकी स्त्रीको पद्मिनी कहा है। िक्कर ऋषिगणने इन्हीं चारों जातीय पुरुषोंको चार ही प्रकारके कार्य और ज्ञानानुसार चारो प्रकारसे वर्णाश्रमकी व्यवस्था की । जैसे ब्राह्मण क्षित्रय, वैरुष, शूद्र । उस राशकजातीय पुरुषके धर्मभाव अधिक होते हैं। क्योंकि उसने सत्त्व गुणके कार्य अधिक किये हैं। इसवास्ते उनको ब्राह्मणवर्ण कहकर व्याख्या की है; क्योंकि वे ब्रह्म जानते हैं। स्माजातीय पुरुष सत्त्व रजके कार्य और तमोगुणके कार्य किश्चित् अधिक करते हैं, इससे उनको ऋषियोंने क्षात्रिय कहा है।

क्कृषजातीय मनुष्योंने त्रिगुणोंमें सत्त्वगुणके कार्य थोड़े किये, रज और तमोगणके कार्य पूर्ण रूपसे भी अधिक परिमाणमें व्यवहार करनेसे ऋषियोंने उनको वैश्यवर्ण कहके व्याख्या की है।

श्चाश्वजातीय मनुष्योंने सत्त्वगुणके कार्य कुछ भी नहीं किये । केवल रज और तमोगुणके कार्य पूर्ण रूपसे किये, इससे उनको शूद्रवर्ण कहके ऋषियोंने वर्णन किया।

ख्याह चारों जातीय और वर्णाश्रम अर्थात चारों जातिके पुरुष और स्त्रियोंका दृष्टान्त

पूर्णक्रपमें स्पष्ट होगा । पहले ही हम तुसको कहते हैं सुनो. र् शशकजातीय पुरुष और पश्चिनी स्त्री-जैसे लक्ष्मी हाहाकजातीय पुरुष और पिद्मिनी स्त्री—जैसे लक्ष्मा और नारायण; मृगजातीय पुरुष और चित्रिणी क्री जैसे—शिव और पार्वती; वृषजातीय पुरुष और शंकिनी स्त्री जैसे कामदेव और रित; अश्वजातीय पुरुष और हिस्तिनी स्त्री—जैसे रावण और मन्दोदरी; यह रावण और मन्दोदरी त्रेता युगमें प्रकट हुए। हे पाठकगण! आपको स्मरण होगा कि पहले स्वायस्भुव मनु और सप्त ऋषियोंके प्रश्नोत्तरमें इन चारों जातिके पुरुष और चार जातिकी स्त्रि-योंका वर्णन विस्तृत रूपसे लिखा गया है। (प्रश्न) जयन्ती वोली—हे माता, उन चारों वर्ण और आश्रमोंके मध्यमें ब्राह्मण वर्णकी मुक्ति अनायास साध्य है, क्यों कि वह सात्त्रिक कार्य अधिक करते हैं। क्षत्रिय वर्ण उससे कुछ विल-स्वमें मुक्त होसकेंगे, क्योंकि सत्त्वगुणके कार्य उन्होंने ब्राह्मणोंसे कुछ ही कम प्रायः पूर्ण रीतिसे किये हैं। वैश्यवर्णके मनुष्योंने सत्वगुणका कार्य कुछ ही किया, इससे उनके मुक्त होनेकी आशा और नारायण; मृगजातीय पुरुष और चित्रिणी

बहुत कम है। परन्तु सत्त्वगुणके अंशके प्रभावसे कुछ आशा है। और शूद्रवर्णके सत्त्वगुणके कार्य लेशमात्र भी नहीं होनेसे उनके मुक्त होनेका क्या उपाय होगा ? इसका विस्तृत वर्णन कीजिये।

(उत्तर) हे जयन्ती, सत्य, त्रेता, द्वापर इन तीन युगोंमें ब्राह्मण वर्णाश्रमी और क्षत्रिय वर्णा-श्रमी ही अधिक मुक्तिलाम करेंगे, अल्पपरिमा-णमें बाकी रहेंगे । वैश्य और शूद्र वर्णाश्रमी अधिक संख्यामें अयुक्त रहेंगे। यह लोग कलि-युगकी शेष अवस्थामें अधिक संख्यामें मुक्त होंगे, क्योंकि समस्त जीवोंका एक आचार होजा-यगा। सुतरां उस समय वर्णाश्रम लुप्त होजायगा, अक्तिभाव नहीं रहेगा। तीर्थाद ग्रामदेवता लुप्त होजावेंगे। ऐसा होनेपर भी ब्राह्मणका बिलकुल अभाव तो हुआ नहीं; भेद न होनेपर भी जो ब्राह्मणत्व रहेगा उसका शूद्रके साथ स-स्पर्क होजानेसे सत्वगुणके मिश्रण होनेके कारण दोनोंकी मुक्ति होजायगी।

ज्ज्ञ्यन्ती बोली—हे माता; धर्मप्रचारक गुरु-गण मुक्तिके लिये किस प्रकार उपदेश करेंगे ? वोलीं-हे जयन्तीः पहले हैत

महारानी बोळीं—हे जयन्ती; पहले हैत आत्नाकी ही धारणा, ध्यान, दर्शन, आकर्षण इत्यादि उपदेश करेंगे; उसीके अनुसार कार्य करके जल्दी जल्दी मुक्तिलाभ करेंगे। (प्रश्न) जयन्ती बोळी—हे माता; आपका वाक्य सुनकर आनन्द हुआ; अव मुझे एक सन्देह होता है कि सूर्याग्निकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? अर्थात् साधारण अग्निसे सूर्याग्नि किस प्रकार तेजस्ती हुआ; यह विस्तारसे वर्णन कीजिये। (उत्तर) हे जयन्ती, वही सूर्याग्नि जब वड़-वानल सक्त्पी अर्थात् साधारण अग्निके रूपमें भासमान था तव प्रकृति आत्माके उसी साधारण अग्निके मध्यमें प्रवेश करनेसे अति भयङ्कर समुद्रमन्थन होने लगा। उससे पृथिवी, चन्द्र, नक्षत्रादिकी उत्पत्तिके पीछे उसी साधारण अग्नि देशमें स्थापन किया पीछे प्रकृति देवीने उसी साधारण अग्निके संलग्न ऊपरमें (सूर्याग्निके ऊपर) सहस्रों छिद्र युक्त एक थाळीकी भांति गोल अग्निके सध्यमें प्रवेश करनेसे अति भयङ्कर नक्षत्रादिकी उत्पत्तिके पीछे उसी साधारण अग्नि ( प्रकृति आत्मा ) के ऊर्ध्व पथमें जगत्के हृदय-साधारण अग्निके संलग्न ऊपरमें (सूर्याग्निके ऊपर) सीमाबद्ध एक पर्दा सृजन करके स्थापित किया। पिछे वही साधारण अग्निसे सार (गैस) रूपी पर्दाके छिद्रसे प्रवेश करके उसी सीमाबद्ध परदेके कारण गोलाकृति धारण किया है, जैसे एक गोल तालाव खनके उसके बीचमें जल आनेसे उसी पुष्करिणीके रूपको धारण करता है उसके समान, पीछे उसी प्रकृति आत्माक तीन अंशका एक अंश पिवित्र होकर (शुद्ध आत्मा-रूपमें परिणत होकर) उस एकांश आत्माने जगनके हृदयदेशमें उसी पिवित्र अग्निकुण्डमें प्रवेश किया, इसको ही जगदातमा वा ओंकार कहते हैं।

(प्रक्ष) जयन्ती बोली—हे माता, आपके तत्त्वोपदेशसे मेरा चश्रल चित्त स्थिर होगया, और एक विषयमें जिज्ञासा होती है कि उस महाग्नि सूर्यात्माके पर्वदिशामें उदय होनेके समय हमारे स्पर्शनेन्द्रियमें शीत लगनेका क्या कारण है? उस जगदात्माके हम लोगोंके निकटवर्ती होनेसे वह हमको बड़ा दिखाई देता है और उस सूर्यात्माके उदय होनेके पहले पूर्व दिशामें नाना रंगोंमें रिश्जित होनेका क्या कारण है? विस्तार-पूर्वक किहये।

( उत्तर ) हे जयन्ती! प्रभातने सन्ध्या पर्यन्त नुर्शत्ना अपने तेजके द्वारा नीचेकी सृक्षिका जल मुर्शास्ता अपने तेजक द्वारा नीचेकी सृमिका जल से से समुद्र नदी आदिका जल वाष्परूपसे उप- रक्तो आकर्षण करते हैं। रातमें वह नहीं रहते, किन्तु प्रभातसे सन्ध्या तक उसी सूर्यतापमें जो मृण्ड अर्थात् पृथ्वी जो उण्ण होती है वही उष्ण समस्त रातभर वर्तमान रहता है। वही पृथ्वीके गर्भमें उपरका जो वाष्परूपी जल है उसको पृथिवी आकर्षण करती है; वयों कि जीवोंके खाच श्रम्यादिकी उत्पत्तिके लिये ओसरूपी जलकी आव- श्रम्यादिकी उत्पत्तिके लिये ओसरूप पर्दाके वाष्प- श्रम्यादिकी उत्पत्तिके लिये ओसरूप पर्दाके वाष्प- श्रम्यादिकी उत्पत्तिके लिये ओसरूप पर्दाके वाष्प- श्रम्यादिकी अपर चढ़ जानेसे वाष्परूप पर्दाके वाष्पर्या कि समस्त आका- श्रम्याद्या और मनुष्योंमें लगनेसे गर्म होता है अर्थात् सूर्यात्माके महातेजमें वही वाष्परूपी जनकी अर्थात्माकी सहातेजमें वही वाष्परूपी जनकी अर्थात्माकी स्वाप्परूपी जनकी अर्थात्माकी सुर्यात्माकी ओर ससुद्र नदी आदिका जल वाष्परूपसे

( ३९0)

लका पर्दा ऊपर उड़जानेसे जगतमें व्याप्त होजाता है। सुतरां उसी सूर्यात्माका पूर्ण तेज प्रकाशित होता है, इसवास्ते हस लोगोंको पूर्ण रूपसे गर्म लगता है। और प्रभातसमयमें सूर्यात्माके उसी वाष्परूपी जलके पर्दाके विरुद्ध दिशामें रहनेके कारण नाना वर्णविशिष्ट सेघमालासें ही बाष्परूपी जलका दर्शन होता है । उन नाना वर्णींके कारण जगतमें जितने प्रकारके रंग हैं वह सब सूर्यमंडल में रहते हैं, और मनुष्यकी आँखके बीचमें वहीं नाना वर्ण हैं। और जल, सूर्यात्मा और सनु-ज्यके नेत्रके संग विशेष निकटता सम्बन्ध है, क्योंकि "चक्षुर्भित्रस्य वरुणस्याग्नेः" अत एव उन्हीं तीनों पदार्थोंके संयोगसे प्रभात और सन्ध्या समय छोड़के दिनरात्रिके सध्यसें दूसरे किसी समयसें नहीं होसकता। उसी सूर्यउदय और अस्तके समय सनुष्यगण पूर्व और पश्चिस दोनों तरफ सौंदर्य दर्शन करके जो आनन्दानुभव करते हैं वह स-सस्त पृथिवीके स्थानोंमें नहीं हो सकता । क्योंकि समस्त स्थानोंमें एक समय उदय और अस्त नहीं होसकते। कारण कि पृथिवींके सब स्थान समा-

ան արդարարության արդարարության արդարարության արդարարության արդարարության արդարարության արդարարության արդարարութ